# पंचसंग्रह

[उदीरणाकरण-प्ररूपणा अधिकार] (मूल, शब्दार्थ, विवेचन युक्त)

हिन्दी व्याख्याकार

श्रमणसूर्य प्रवर्तक मरुधएकेस्सी श्री **मिश्रीमल जी महाराज** 

दिशा निदेशक मरुधरारत्न प्रवर्तक मुनिश्री रूपचन्दजी म० 'रजत'

> सम्प्रेरक मरुधराभूषण श्री सुकनमुनि

> > सम्पादक देवकुमार जैन

प्रकाशक आचार्य श्री रघुनाथ जैन शोध संस्थान, जोधपुर

| श्री चर्न्प्राषमहत्तर प्रणीत<br>पचसग्रह (८)<br>(उदीरणाकरण-प्ररूपणा अधिकार)                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| हिन्दी व्याख्याकार<br>स्व॰ मरुधरकेसरी प्रवर्तक मुनि श्री रूपचन्द जी महाराज                 |
| दिशा निदेशक<br>मरुघरारत्न प्रवर्तक मुनि श्री रूपचन्द जी म० 'रजत'                           |
| सयोजक सप्रेरक<br>मरुघराभूषण श्री सुकनमुनि                                                  |
| सम्पादक<br>देवकुमार जैन                                                                    |
| प्राप्तिस्थान<br>श्री मरुघरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति<br>पीपलिया वाजार, ब्यावर (राजस्थान) |
| प्रथमावृत्ति<br>वि० स० २०४२ श्रावण, अगस्त १६८६                                             |
| <br>लागत से अल्पमूल्य १०/- दस रुपया सिर्फ                                                  |
| मुद्रण<br>श्रोचन्द सुराना 'सरस' के निदेशन मे<br>एन० के० प्रिटस, आगरा                       |

## प्रकाशकीय

जैनदर्शन का मर्ग समझना हो तो 'कर्म सिद्धान्त' को समझना अत्यावश्यक है। कर्म सिद्धान्त का सर्वांगीण तथा प्रामाणिक विवेचने 'कर्मग्रन्थ' (छह भाग) में बहुत ही विशद रूप से हुआ है, जिनकी प्रकाशन करने का गौरव हमारी समिति को प्राप्त हुआ। कर्मग्रन्थ के प्रकाशन से कर्मसाहित्य के जिज्ञासुओं को बहुत लाभ हुआ तथा अनेक क्षेत्रों से आज उनकी माग बरावर आ रही है,।

कर्मग्रन्थ की भाँति ही 'पचसग्रह' ग्रन्थ भी जैन कर्मसाहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमे भी बि्स्तारपूर्वक कर्म सिद्धान्त के समस्त अगो का विवेचन हुआ है।

पूज्य गुरुदेव श्री मरुधरकेसरी मिश्रीमल जी महाराज ज़ैनदर्शन के प्रीढ विद्वान और सुन्दर विवेचनकार थे। उनकी प्रतिभा अद्भृत्यी, ज्ञान की तीव रुचि अनुकरणीय थी। समाज मे ज्ञान के प्रचारप्रसार मे अत्यधिक रुचि रखते थे। यह गुरुदेवश्री के विद्यानुराग का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इतनी वृद्ध अवस्था मे भी पचसग्रह जैमे जिटल और विशाल ग्रन्थ की व्याख्या, विवेचन एव प्रकाशन का अद्भृत साहसिक निर्णय उन्होंने किया और इस कार्य को सम्पन्न करने की समस्त व्यवस्था भी करवाई।

जैनदर्शन एव कमंसिद्धान्त के विशिष्ट अम्यासी श्री देवकुमार जी जैन ने गुरुदेवश्री के मार्गदर्शन मे इस यन्थ का सम्पादन कर प्रस्तुत किया है। इसके प्रकाशन हेतु गुरुदेवश्री ने प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीयुत श्रीचन्द जी सुराना को जिम्मेदारी सौपी और वि० स० २०३६ के आश्विन मास मे इसका प्रकाशन-मुद्रण प्रारम्भ कर दिया गया। गुरुदेवश्री ने श्री सुराना जी को दायित्व सौपते हुए फरमाया 'मेरे शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है, इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न कर लो'। उस समय यह बात सामान्य लग रही थी। किसे ज्ञात था कि गुरुदेवश्री हमे इतनी जल्दी छोड़कर चले जायेंगे। किंतु क्रूर काल की विडम्बना देखिये कि ग्रन्थ का प्रकाशन चालू ही हुआ था कि १७ जनवरी १९६४ को पूज्य गुरुदेव के आकस्मिक स्वगंवास से सर्वत्र एक स्तब्धता व रिक्तता-सी छा गई। गुरुदेव का व्यापक प्रभाव समूचे सघ पर था और उनकी दिवगति से समूचा श्रमणसध ही अपूरणीय क्षति अनुभव करने लगा।

पूज्य गुरुदेवश्री ने जिस महाकाव्य ग्रन्थ पर इतना श्रम किया और जिसके प्रकाशन की भावना लिये ही चले गये, वह ग्रन्थ अब पूज्य गुरुदेवश्री के प्रधान शिष्य मरुधराभूषण श्री सुकनमुनि जी महाराज के मार्गदर्शन में सम्पन्न हो रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है। श्रीयुत सुराना जी एव श्री देवकुमार जी जैन इस ग्रन्थ के प्रकाशन-मुद्रण सम्बन्धी सभी दायित्व निभा रहे हैं और इसे शीघ्र ही पूर्ण कर पाठकों के समक्ष रखेंगे, यह दृढ विश्वास है।

आचार्य श्री रघुनाथ जैन शोध सस्थान अपने कार्यक्रम मे इस ग्रन्थ को प्राथमिकता देकर सम्पन्न करवाने मे प्रयत्नशील है।

आशा है जिज्ञासु पाठक लाभान्वित होगे।

मन्त्री

आचायं श्री रघुनाथ जैन शोध सस्थान जोधपुर

## आमुख

जैनदर्शन के सम्पूर्ण चिन्तन, मनन और विवेचन का आधार आत्मा है। आत्मा स्वतन्त्र शक्ति है। अपने सुख-दुख का निर्माता भी वही है। आत्मा स्वतन्त्र शक्ति है। अपने सुख-दुख का निर्माता भी वही है। आत्मा स्वय मे अमूतं है, परम विशुद्ध है, किन्तु वह शरीर के साथ मूर्तिमान बनकर अगुद्धदशा मे ससार मे परिभ्रमण कर रहा है। स्वय परम आनन्दस्वरूप होने पर भी सुख-दुख मे चक्र मे पिस रहा है। अजर-अमर होकर भी जन्म-मृत्यु के प्रवाह मे बह रहा है। आञ्चयं है कि जो आत्मा परम शक्तिसम्पन्न है, वही दीन-होन, दुखी, दरिद्र के रूप मे ससार मे यातना और कष्ट भी भोग रहा है। इसका कारण क्या है?

जैनदर्शन इस कारण की विवेचना करते हुए कहता है—आत्मा को ससार मे भटकाने वाला कमं है। कमं ही जन्म-मरण का मूल है—कम्मं च जाई मरणस्म मूल। भगवान श्री महावीर का यह कथन अक्षरश सत्य है, तथ्य है। कमं के कारण ही यह विश्व विविध विचित्र घटनाचक्रो मे प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। ईश्वरवादी दश्नां ने इस विश्ववंचित्रय एव सुख-दु ख का कारण जहाँ ईश्वर को माना है; वहाँ जैनदशन ने समस्त सुख-दु ख एवं विश्व वंचित्रय का कारण मूलत जीव एव उसके साथ सबद्ध कम को माना है। कम स्वतन्त्र रूप से कोई शक्ति नहीं है, वह स्वय मे पुद्गल है, जड है। किन्तु राग-द्वेष-वश्च वर्ती आत्मा के द्वारा कमं किये जाने पर वे इतने बलवान और शक्ति सम्पन्न बन जाते है कि कर्ता को भी अपने बन्धन मे बाध लेते हैं। मालिक को भी नौकर की तरह नचाते है। यह कमं की बडी विचित्र शक्ति है। हमारे जीवन और जगत के समस्त परिवर्तनो का

थह मुख्य बीज कर्म क्या है ? इसका स्वरूप क्या है ? इसके विविध परिणाम कैसे होते हैं ? यह बडा ही गम्भीर विषय है। जैनदशन मे कर्म का बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। कर्म का सूक्ष्मातिसूक्ष्म और अत्यन्त गहून विवेवन जैन आगमो मे और उत्तर-वर्ती ग्रन्थों में प्रात्त होता है। वह शाकृत एव संस्कृत भाषा में होने के कारण विद्वद्भोग्य तो है, पर साधारण जिज्ञासु के लिए दुर्वोघ है। श्रीकडो में कुमंसिद्धान्त के विविध स्वरूप का वर्णन प्राचीन आचार्यो ने पूर्ण है, ने कुट्य करने पर साधारण तत्त्व-जिज्ञासु के लिए वह विन्द्री ज्ञानदायके सिद्ध हीता है। हाति, इस्तित् हैं पढ़ि हुहैं। सर्ह्म् म्रिसिद्धान्त के प्राचीन अख्यों में कर्मग्रन्थ और पचसग्रह इन दोनो ग्रुझ्यो का महत्वपूर्ण स्थान है हू। इनमे जैनदर्शन-समस्त समस्त कर्मवाद, गुणस्थान, मार्गणा, जीव, अङ्कीव के भेद-प्रभेद आदि समस्त जैनदर्शन कृतः विवेचन अस्तुत-कर दिया नाया है। ग्रन्थ जटिल प्राकृत भाषा मे है, और इनकी संस्कृत मे अनेक टीक़ाएँ भी प्रसिद्ध है। गुजराती मे भी इनका विवेचन काफी प्रसिद्ध है। हिन्दी भाषा मे कर्मग्रन्थ के छह भागो का विवेचन कुछ वर्ष पूर्व हो परम श्रद्धेय गुरुदेवश्री के मागदर्शन मे प्रकाशित हो चुका है, सर्वेत्र उनका, स्वागत हुआ। पूज्य गुरुदेवश्री के सागेदेशन में प्चसग्रह (देस भाग) का विवेचन भी हिन्दी भाषा में देयार हो गया और प्रकाशन भी प्रारम्भ हो गया, किन्तु उनके समक्ष एक भी नहीं आ सका, यह कमी मेरे मन को खटकती रही, किन्तु निरुपाय । अब गुरुदेवश्री की भावना के अनुसार ग्रन्थ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत् है, आशा है इसमे सभी लाभान्वित होगे।

—स्कतमुनि

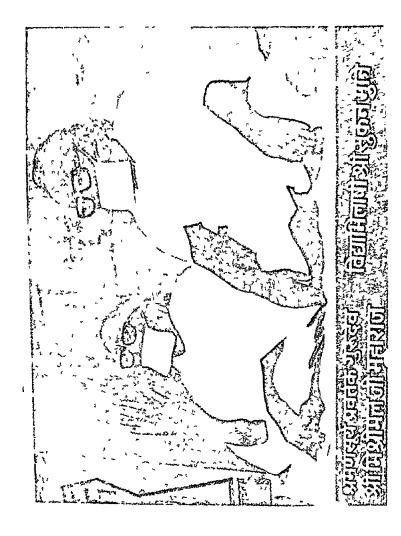

### श्रमणसघ के भीष्म-पितामह

### श्रमणसूर्य स्व. गुरुदेव श्रो मिश्रीमल जी महाराज

स्थानकवासी जैन परम्परा के ४०० वर्षों के इतिहास में कुछ ही ऐमें गिने-चुने महापुरुष हुए हैं जिनका विराट व्यक्तित्व अनन्त असीम नभोमण्डल की भाति व्यापक और सीमातीत रहा हो। जिनके उपकारों से न सिर्फ स्थानकवासी जैन, न सिर्फ देवेताम्बर जैन, न सिर्फ जैन किन्तु जैन-अर्जन, वालक-वृद्ध, नारी-पुरुष, श्रमण-श्रमणी सभी उपकृत हुए हैं और सव उस महान् विराट व्यक्तित्व की शीतल छाया से लाभान्विन भी हुए है। ऐसे ही एक आकाशीय व्यक्तित्व का नाम है श्रमणसूर्य प्रवर्तक मरुधरकेसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज।

पता नही वे पूर्व जन्म की क्या अखूट पुण्याई लेकर आये थे कि बाल सूर्य की भाति निरन्तर तेज-प्रताप-प्रभाव-यश और सफलता की तेजिस्वता, प्रभास्वरता से बढते ही गये, किन्तु उनके जीवन की कुछ विलक्षणता यही है कि सूर्य मध्यान्ह बाद क्षीण होने लगता है, किन्तु यह श्रमणसूर्य जीवन के मध्यान्होत्तर काल मे अधिक अधिक दीप्त होता रहा, ज्यो-ज्यो यौवन की नदी बुढापे के सागर की ओर बढती गई त्यो-ज्यो उसका प्रवाह तेज होता रहा, उसकी धारा विशाल और विशालतम होती गई, सीमाएँ व्यापक बनती गई प्रभाव-प्रवाह सी-सी धाराएँ वनकर गाव-नगर-वन-उपवन सभी को तृष्त-परितृष्त करता गया। यह सूर्य डूवने की अन्तिम घडी, अतिम क्षण तक तेज से दीप्त रहा, प्रभाव से प्रचण्ड रहा और उसकी किरणो का विस्तार अनन्त असीम गगन के दिक्कोणो के छूता रहा।

जैसे लड्डू का प्रत्येक दाना मीठा होता है, अगूर का प्रत्येक अश मधुर होता है, इसी प्रकार गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज का जीवन, उनके जीवन का प्रत्येक क्षण, उनकी जीवनधारा का प्रत्येक जलबिन्दु मघुर मधुरतम जीवनदायी रहा। उनके जीवन-सागर की गहराई मे उतरकर गोता लगाने से गुणो की विविध बहुमूल्य मणिया हाथ लगती हैं तो अनुभव होता है, मानव जीवन का ऐसा कौन सा गुण है जो इस महापुरुष मे नहीं था। उदारता, सिहण्णुता, दयालुता, प्रभावशीलता, समता, क्षमता, गुणज्ञता, विद्वत्ता, कवित्वशक्ति, प्रवचनशक्ति, अदम्य साहस, अद्भुत नेतृत्वक्षमता, सघ-समाज की सरक्षणशीलता, गुगचेतना को धर्म का नया बोध देने की कुशलता, न जाने कितने उदात्त गुण व्यक्तित्व सागर मे छिपे थे। उनकी गणना करना असभव नहीं तो दुःसभव अवश्य ही है। महान तार्किक आचार्य सिद्धसेन के शब्दों में—

कल्पान्तवान्तपयस प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्नन् रत्नराशेः

कल्पान्तकाल की पवन से उत्प्रेरित, उचाले खाकर बाहर भूमि पर गिरी सद्रमु की असीम अगणित मणिया सामने दीखती जरूर है, किन्तु कोई उनकी गणना नहीं कर सकता, इसी प्रकार महापुरुषों के गुण भी दीखते हुए भी गिनती से बाहर होते हैं। जीवन रेखाएँ

श्रद्धेय गुरुदेव का जन्म वि० स० १६४८ श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को पाली शहर मे हुआ।

पाच वर्ष की आयु मे ही माता का वियोग हो गया। १३ वर्ष की
। मे भयकर बीमारी का आफ्रमण हुआ। उस समय श्रद्धेय गुरुश्री मानमलजी म एव स्व गुरुदेव श्री बुघमलजी म ने मगलपाठ
और चमत्कारिक प्रभाव हुआ, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो गये।
का ग्रास वनते-वनते वच गये।

गुरुदेव के इस अद्भुत प्रभाव को देखकर उनके प्रति हृदय की , श्रद्धा उमड आई। उनका शिष्य बनने की तीव्र उत्कठा जग पडी। इसी बीच गुरुदेवश्री मानमलजी म का वि स १९७४, माघ वदी ७ को जोधपुर में स्वर्गवास हो गया। वि स० १९७५ अक्षय तृतया को पूज्य स्वामी श्री बुधमलजी महाराज के कर-कमलो से आपने द्वीक्षारत्न प्राप्त किया।

आपकी बुद्धि बडी विचक्षण थी। प्रतिभा और स्मरणशक्ति द्भुत थी। छोटी उम्र मे ही आगम, थोकडे, सस्कृत, प्राकृत, गणित, ग्रोतिष, काव्य, छन्द, अलकार, व्याकरण आदि विविध विषयो का धिकारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रवचनशैली की ओजस्विता और भावकता देखकर लोग आपश्री के प्रति आकृष्ट होते और यो सहज पका वर्चस्व, तेजस्व बढता गया।

वं स० १६८५ पौष विद प्रतिपदा को गुरुदेव श्री बुधमलजी मः
वर्गवास हो गया। अब तो पूज्य रघुनाथजी महाराज की सप्रदाय
।मस्त दायित्व आपश्री के कघो पर आ गिरा। किन्तु आपश्री तो
ा सुयोग्य थे। गुरु से प्राप्त सप्रदाय-परम्परा को सदा विकासो'भौर प्रभावनापूर्ण ही बनाते रहे। इस दृष्टि से स्थानागसूत्रत चार शिष्यो (पुत्रो) मे आपको अभिजात (श्रष्टितम ) शिष्य
हा जायेगा, जो प्राप्त ऋद्धि-वैभव को दिन दूना रात चौगुना

मिरहता है।

सि १६६३, लोकाशाह जयन्ती के अवसर पर आपश्री को मरु-हो पद से विभूषित किया गया। वास्तव मे ही आपकी निर्भी-र क्रान्तिकारी सिंह गर्जनाएँ इस पद की शोभा के अनुरूप

्र्ानकवासी जैन समाज की एकता और सगठन के लिए आपश्री के भगीरथ प्रयास श्रमणसघ के इतिहास में सदा अमर रहेगे। समय-समय पर दूटती कडिया जोडना, सघ पर आये सकटो को दूरदिशता के साथ निवारण करना, संत-सितयों की आन्तरिक व्यवस्था को सुधा-रना, भीतर में उठती मतभेद की कटुता को दूर करना—यह आपश्री जीवन, उनके जीवन का प्रत्येक क्षण, उनकी जीवनघारा का प्रत्येक जलबिन्दु मघुर मघुरतम जीवनदायी रहा। उनके जीवन-सागर की गहराई मे उतरकर गोता लगाने से गुणो की विविध बहुमूल्य मणिया हाथ लगती हैं तो अनुभव होता है, मानव जीवन का ऐसा कौन सा गुण है जो इस महापुरुष मे नही था। उदारता, सिह्ण्जुता, दयालुता, प्रभावशीलता, समता, क्षमता, गुणज्ञता, विद्वत्ता, कवित्वशक्ति, प्रवचनशक्ति, अदम्य साहस, अद्भुत नेतृत्वक्षमता, सघ-समाज की सरक्षणशीलता, युगचेतना को घर्म का नया बोघ देने की कुशलता, न जाने कितने उदात्त गुण व्यक्तित्व सागर मे छिपे थे। उनकी गणना करना असभव नहीं तो दुःसभव अवश्य ही है। महान तार्किक आचार्य सिद्धसेन के शब्दों में—

कल्पान्तवान्तपयस प्रकडोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेनंनु रत्नराशे.

कल्पान्तकाल की पवन से उत्प्रेरित, उचाले खाकर बाहर भूमि पर गिरी सद्रमु की असीम अगणित मणिया सामने दीखती जरूर हैं, किन्तु कोई उनकी गणना नहीं कर सकता, इसी प्रकार महापुरुषों के गुण भी दीखते हुए भी गिनती से बाहर होते हैं। जीवन रेखाएँ

श्रद्धेय गुरुदेव का जन्म वि० स० १९४८ श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को पाली शहर मे हुआ।

पाच वर्षे की आयु में ही माता का वियोग हो गया। १३ वर्ष की अवस्था में भयकर बीमारी का आक्रमण हुआ। उस समय श्रद्धेय गुरु-देव श्री मानमलजी म एव स्व गुरुदेव श्री बुघमलजी म ने मगलपाठ सुनाया और चमत्कारिक प्रभाव हुआ, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो गये। काल का ग्रास बनते-चनते बच गये।

गुरुदेव के इस अद्भुत प्रभाव को देखकर उनके प्रति हृदय की असीम श्रद्धा उमड आई। उनका शिष्य बनने की तीव्र उत्कठा जग

पड़ी। इसी बीच गुरुदेवश्री मानमलजी म का वि. सं. १६७४, माघ वदी ७ को जोधपुर मे स्वर्गवास हो गया। वि स० १६७५ अक्षय तृतया को पूज्य स्वामी श्री बुधमलजी महाराज के कर कमलो से आपने दीक्षारत्न प्राप्त किया।

आपकी बुद्धि बडी विचक्षण थी। प्रतिभा और स्मरणशक्तिं अद्भुत थी। छोटी उम्र मे ही आगम, थोकडे, सस्कृत, प्राकृत, गणित, ज्योतिष, काव्य, छन्द, अलकार, व्याकरण आदि विविध विषयो का आधिकारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रवचनशैली की ओजस्विता और प्रभावकता देखकर लोग आपश्री के प्रति आकृष्ट होते और यो सहज ही आपका वर्चस्व, तेजस्व बढता गया।

वि स० १६ = ५ पौष विद प्रतिपदा को गुरुदेव श्री बुधमलजी म. का स्वगंवास हो गया। अब तो पूज्य रघुनाथजो महाराज की सप्रदाय का समस्त दायित्व आपश्री के कघो पर आ गिरा। किन्तु आपश्री तो सवंथा सुयोग्य थे। गुरु से प्राप्त सप्रदाय-परम्परा को सदा विकासो- नमुख और प्रभावनापूर्ण ही बनाते रहे। इस दृष्टि से स्थानागसूत्र- वाजत चार शिष्यो (पुत्रो) मे आपको अभिजात (श्रष्ठतम) शिष्य ही कहा जायेगा, जो प्राप्त ऋद्धि-वैभव को दिन दूना रात चौगुना बढाता रहता है।

वि स १६६३, लोकाशाह जयन्ती के अवसर पर आपश्री को मरु-धरकेसरी पद से विभूषित किया गया। वास्तव मे ही आपकी निर्भी-कता और क्रान्तिकारी सिंह गर्जनाएँ इस पद की शोभा के अनुरूप ही थी।

स्थानकवासी जैन समाज की एकता और सगठन के लिए आपश्री के भगीरथ प्रयास श्रमणसघ के इतिहास में सदा अमर रहेगे। समय-समय पर टूटती कडिया जोडना, सघ पर आये सकटो को दूरदिशता के साथ निवारण करना, संत-सितयों की आन्तरिक व्यवस्था को सुधा-रना, भीतर में उठती मतभेद की कडुता को दूर करना—यह आपश्री की ही क्षमता का नमूना है कि बृहन् श्रमणसघ का निर्माण हुआ, बिखरे घटक एक हो गये।

किन्तु यह बात स्पष्ट है कि आपने सगठन और एकता के साथ कभी सौदेवाजी नहीं की। स्वय सब कुछ होते हुए भी सदा ही पद-मोह से दूर रहे। श्रमणसघ का पदवी—रहित नेतृत्व आपश्री ने किया और जब सभी का पद-ग्रहण के लिए आग्रह हुआ तो आपश्री ने उस नेतृत्व चादर को अपने हाथों मे आचार्यसम्राट (उस समय उपाचार्य) श्री आनन्दऋषिजी महाराज को ओढा दी। यह है आपश्री की त्याग व निस्पृहता की वृत्ति।

कठोर सत्य सदा कटु होता है। आपश्री प्रारम्भ से ही निर्मीक वक्ता, स्पष्ट चिन्तक और स्पष्टवादी रहे हैं। सत्य और नियम के साथ आपने कभी समझौता नही किया, भले ही वर्षो से साथ रहे अपने कहलाने वाले साथी भी साथ छोड कर चले गये, पर आपने सदा ही सगठन और सत्य का पक्ष लिया। एकता के लिए आपश्री के अगणित बिलदान श्रमणसघ के गौरव को युग-युग तक बढाते रहेगे।

सगठन के बाद आपश्री की अभिक्षि काव्य, साहित्य, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र मे वढती रही है। आपश्री की बहुमुखी प्रतिभा से प्रसूत संकडो काव्य, हजारो पद-छन्द आज सरस्वती के श्रृगार बने हुए है। जैन राम यशोरसायन, जैन पाडव यशोग्सायन जैसे महाकाव्यो की रचना, हजारो कवित्त, स्तवन की सर्जना आपकी काव्यप्रतिभा के बेजोड उदाहरण है। आपश्री की आशुक्ति-रत्न की पदवी स्वय मे सार्थक है।

कर्मग्रन्थ (छह भाग) जैसे विशाल गुरु गम्भोर ग्रन्थ पर आपश्री के निदेशन मे व्याख्या, विवेचन और प्रकाशन हुआ जो स्वय मे ही एक अन्नठा कार्य है। आज जैनदर्शन और कर्मसिद्धान्त के सैकडो अध्येता उनसे लाभ उठा रहे हैं। आपश्री के सान्निध्य मे ही पचसग्रह (दस भाग) जैसे विशालकाय कर्मसिद्धान्त के अतीव गहन ग्रन्थ का सम्पादन विवेचन और प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है, जो वर्तमान मे आपश्री की

अनुपस्थिति मे आपश्री के सुयोग्य शिष्य श्री सुकनमुनि जी के निदेशन मे सम्पन्न हो रहा है।

प्रवचन जैन उपन्यास आदि की आपश्री की पुस्तके भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई हैं। लगभग ६-७ हजार पृष्ठ से अधिक परिमाण मे आप श्री का साहित्य आंका जाता है।

शिक्षा क्षेत्र मे आपश्ची की दूरदिशता जैन समाज के लिए वरदान-स्वरूप रिद्ध हुई है। जिस प्रकार महामना मालवीय जी ने भारतीय शिक्षा क्षेत्र मे एक नई क्रांति—नया दिशादर्शन देकर कुछ अमर स्थापनाएँ की है, स्थानकवासी जैन समाज के शिक्षा क्षत्र मे आपको भी स्थानकवासी जगत का 'मालवीय' कह सकते है। लोकाशाह गुरुकुल (सादडी), राणावास की शिक्षा सस्थाएँ, जयतारण आदि के छात्रावास तथा अनेक स्थानो पर स्थापित पुस्तकालय, वाचनालय, प्रकाशन सस्थाएँ शिक्षा और साहित्य-सेवा के क्षत्र मे आपश्ची की अमर कीर्ति गाथा गा रही है।

कीर्ति गाथा गा रही है।
लोक-सेवा के क्षेत्र मे भी मरुघरकेसरी जी महाराज भामाशाह
और खेमा देदराणी की ग्रुभ परम्पराओं को जीवित रखे हुए थे। फर्क
यही है कि वे स्वय धनपित थे, अपने धन को दान देकर उन्होंने राष्ट्र
एवं समाज सेवा की, आप एक अकिचन श्रमण थे, अत आपश्री ने
धनपितयों को पेरणा, कर्तव्य-बोध और मार्गदर्शन देकर मरुधरा के
गाव-गाव, नगर-नगर में सेवाभावी संस्थाओं का, सेवातमक प्रवृत्तियों
का व्यापक जाल बिद्धा दिया।

भापश्रो को उदारता की गाथा भी सैकडो व्यक्तियों के मुख से सुनी जा सकतो है। किन्ही भी सत, सितयों को किसी वस्तु की, उप-करण आदि की आवश्यकता होती तो आपश्री निस्सकोच विना किसी भेदभाव के उनको सहयोग प्रदान करते और अनुकूल साधन-सामग्री की व्यवस्था कराते। साथ ही जहाँ भी पधारते वहाँ कोई रुग्ण, असहाय, अपाहिज, जरूरतमन्द गृहस्थ भी (भले ही वह किसी वर्ण, समाज का हो) आपश्रो के चरणी में पहुच जाता तो आपश्री उसकी

दयनीयता से द्रवित हो जाते और तत्काल समाज के समर्थ व्यक्तियो द्वारा उनकी उपयुक्त व्यवस्था करा देते । इसी कारण गाव-गाव में किसान, कुम्हार, ब्राह्मण, सुनार, माली आदि सभी कौम के व्यक्ति आपश्ची को राजा कर्ण का अवतार मानने लग गये और आपश्ची के प्रति श्रद्धावनत रहते । यही सच्चे सत की पहचान है, जो किसी भी भेदभाव के बिना मानव मात्र की सेवा में रुचि रखे. जीव मात्र के प्रति करुणाशील रहे ।

इस प्रकार त्याग, सेवा, सगठन, साहित्य आदि विविध क्षेत्रों में सतत प्रवाहशील उस अजर-अमर यशोधारा में अवगाहन करने से हमें मरुधरकेसरी जी म० के व्यापक व्यक्तित्व की स्पष्ट अनुभूतिया होती हैं कि कितना विराट, उदार, व्यापक और महान था वह व्यक्तित्व

श्रमणसघ और मरुधरा के उस महान सत की छत्र-छाया की हमे आज बहुत अधिक आवश्यकता थी किन्तु भाग्य की विडम्बना ही है कि विगत वर्ष १७ जनवरी, १९५४, वि० स० २०४०, पौष शुदि १४, मगलवार को वह दिव्यज्योति अपना प्रकाश विकीर्ण करती हुई इस धराधाम से उपर उठकर अनन्त असीम मे लीन हो गयी थी।

पूज्य मरुधरकेसरी जी के स्वर्गवास का उस दिन का दृश्य, शव-यात्रा में उपस्थित अगणित जनसमुद्र का चित्र आज भी लोगो की स्मृति में है और शायद शताब्दियों तक इतिहास का कीर्तिमान बनकर रहेगा। जैतारण के इतिहास में क्या, सभवत राजस्थान के इतिहास में ही किसी सन्त का महाप्रयाण और उस पर इतना अपार जन-समूह (सभी कौमो और सभी वर्ण के) उपस्थित होना यह पहली घटना थी। कहते हैं, लगभग ७५ हजार की अपार जनमेदिनी से सकुल शव-यात्रा का वह जलूस लगभग ३ किलोमीटर लम्बा था, जिसमे लगभग २० हजार तो आस-पास व गावों के किसान बघु ही थे जो अपने ट्रेक्टरो, वैलगाडियो आदि पर चढकर आये थे। इस प्रकार उस महा-पुरुष का जीवन जितना व्यापक और विराट रहा उससे भी अधिक व्यापक और श्रद्धा परिपूर्ण रहा उसका महाप्रयाण।

उस दिव्य पुरुष के श्रीचरणो मे शत-शत वन्दन।

—श्रीचन्द सुराना 'सरस'



## श्रीमान् पुखराजजी ज्ञानचन्दजी मुणोत, ताम्बरम् (मद्रास)

संसार में उसी मनुष्य का जन्म सफल माना जाता है जो जीवन में त्याग, सेवा, संयम, दान, परोपकार आदि सुकृत करके जीवन को सार्यक बनाता है। श्रीमान पुखराजजी मुणोत भी इसी प्रकार के उदार हृदय, घमंप्रेमी, गुरुभक्त और दानवीर हैं जिन्होंने जीवन को त्याग एवं दान दोनो धाराओं में पवित्र बनाया है।

आपका जन्म वि॰ स॰ १६७० कार्तिक वदी ४, रणसीगाव (पीपाड़ जोधपुर) निवासी फूलचन्दजी मुणोत के घर, धर्मशीला श्रीमती कूकी-बाई के उदर से हुआ। आपके दो अन्य बन्धु व तीन बहने भी हैं।

भाई-स्व॰ मिश्रीमल जी मुणोत

श्री सोहनराज जी मुणोत

बहने—श्रीमती दाक्तबाई, धर्मपत्नी सायबचन्द जी गाधी, नागौर श्रीमती तीजीबाई, धर्मपत्नी रावतमल जी गुन्देचा, हरियाणा श्रीमती सुगनीबाई, धर्मपत्नी गगाराम जी लूणिया, शेरगढ

आप बारह वर्ष की आयु मे ही मद्रास व्यवसाय हेतु प्रधार गये और सेठ श्री चन्दनमल जी सखलेचा (तिण्डीवनम्)-के पास काम-काज मीखा।

आपका पाणिगहण श्रीमान् मूलचन्द जी लूणिया (शेरगढ निवासी) की सुपुत्री धर्मशीला, सौभाग्यशीला श्रीमती रुकमाबाई के साथ सम्पन्न हुआ। आप दोनों की ही धर्म के प्रति विशेष रुचि, दान, अतिथि-सत्कार व गुरु भक्ति मे विशेष लगन रही है।

ई० सन् १९४० मे आपने ताम्बरम् मे स्वतन्त्रे व्यवसाय प्रारम्भ किया। प्रामाणिकता के साथ परिश्रम करना और सबके साथ सद्व्यव-हार रखना आपको विशेषता है। करीब २० वर्षो से आप नियमित सामायिक तथा चउविहार करते हैं। चतुर्दशी का उपवास तथा मासिक आयम्बिल भो करते हैं। आपने अनेक अठाइयाँ, पचोले, तेले, आदि तपस्या भी की हैं। ताम्बरम् मे जैन स्थानक एव पाठशाला के निर्माण मे आपने तन-मन-धन से सहयोग प्रदान किया। आप एस० एस० जैन एसोसियेशन ताम्बरम् के कोषाध्यक्ष हैं।

आपके सुपुत्र श्रीमान् ज्ञानचन्द जी एक उत्साही कर्तव्यनिष्ठ युवक हैं। माता पिता के भक्त तथा गुरुजनो के प्रति असीम आस्था रखते हुए, सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा कार्यों मे सदा सहयोग प्रदान करते है। श्रीमान् ज्ञानचन्दजी की धर्मपत्नी सौ० खमाबाई (सुपुत्री श्रीमान पुखराज जी कटारिया राणावास) भी आपके सभी कार्यों मे भरपूर सहयोग करती है।

इस प्रकार यह भाग्यशाली मुणोत परिवार स्व० गुरुदेव श्री मरुघर केशरी जी महाराज के प्रति सदा से असीम आस्थाशील रहा है। विगत मेडता (वि० स० २०३६) चातुर्मांस मे श्री सूर्य मुनिजी की दीक्षा प्रसग (आसोज सुदी १०) पर श्रीमान पुखराज जी ने गुरुदेव की उन्नर के वर्षो जितनी विपुल घन राशि पच सग्रह प्रकाशन मे प्रदान करने की घोषणा की। इतनी उदारता के साथ सन् साहित्य के प्रचार-प्रसार मे सास्कृतिक रुचि का यह उदाहरण वास्तव मे ही अनुकरणीय व प्रश्नसनीय है। श्रीमान ज्ञानचन्द जी मुणोत की उदारता, सज्जनता और दानशीलता वस्तुत आज के युवक समाज के समक्ष एक प्रेरणा प्रकाश है।

हम आपके उदार सहयोग के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आपके समस्त परिवार की सुख-समृद्धि की शुभ कामना करते है। आप इसी प्रकार जिनशासन की प्रभावना करते रहे—यही मगल कामना है।

> मन्त्री— पूज्य श्री रघुनाथ जैन शोध सस्थान **जोधपुर**



श्रीमद्देवेन्द्रसूरि विरचित कर्मग्रन्थो का सम्पादन करने के सन्दर्भ मे जैन कर्मसाहित्य के विभिन्न ग्रन्थो के अवलोकन करने का प्रसग आया। इन ग्रन्थो मे श्रीमदाचार्य चन्द्रींष महत्तरकृत 'पचसग्रह' प्रमुख है। कर्मग्रन्थो के सम्पादन के समय यह विचार आया कि पचसग्रह

कर्मग्रन्थो के सम्पादन के समय यह विचार आया कि पचसग्रहें को भी सर्वजन सुलभ, पठनीय बनाया जाये। अन्य कार्यो में लगे रहने में तत्काल तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। परन्तु विचार तो था ही ओर पालो (मारवाड) में विराजित पूज्य गुरुदेव मरुधरकेसरी, श्रमणसूर्य श्री मिश्रीमल जी म सा. की सेवा में उपस्थित हुआ एव निवेदन किया—

भन्ते । कर्मग्रन्थो का प्रकाशन तो हो चुका है, अब इसी क्रम मे

पंचसग्रह को भी प्रकाशित कराया जाये।

गुरुदेव ने फरमाया—विचार प्रशस्त है और चाहता भी हूँ कि ऐसे ग्रन्थ प्रकाशित हो, मानसिक उत्साह होते हुए भी शारीरिक स्थिति साथ नही दे पाती है। तब मैंने कहा—आप आदेश दीजिये। कार्य करना ही है तो आपके आशीर्वाद से सम्पन्न होगा ही, आपश्री की प्रेरणा एव मार्गदर्शन से कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होगा।

'तथास्तु' के मागलिक के साथ ग्रन्थ की गुस्ता और गम्भीरता को सुगम बनाने हेतु अपेक्षित मानसिक श्रम को नियोजित करके कार्य प्रारम्भ कर दिया। 'शने कथा' की गति से करते-करते आधे से अधिक ग्रन्थ गुरुदेव के वगडी सज्जनपुर चातुर्मास तक तथार करके सेवा मे उपस्थित हुआ। गुरुदेवश्री ने प्रमोदभाव व्यक्त कर फरमाया चरैवेति-चरैवेति।

इसी वीच शिवशर्मसूरि विरचित 'कम्मपयडी' (कर्मप्रकृति) ग्रन्थ के सम्पादन का अवसर मिला। इसका लाभ यह हुआ कि बहुत से जटिल माने जाने वाले स्थलों का समाधान सुगमता से होता गया। अर्थं बोध की सुगमता के लिए ग्रन्थ के सम्पादन मे पहले मूलगाथा और यथाक्रम शब्दायं, गायायं के पश्चात् विशेषार्थं के रूप मे गाथा के हार्द को स्पष्ट किया है। यथास्थान ग्रन्थातरो, मतान्तरों के मन्तव्यों का टिप्पण के रूप में उल्लेख किया है।

इस समस्त कार्य की सम्पन्नता पूज्य गुरुदेव के वरद आशीर्वादों का सुफल है। एतदर्थ कृतज्ञ हूं। साथ ही मरुघरारत्न श्री रजतमुनि जी एव मरुघराभूषण श्री सुकनमुनिजी का हार्दिक आभार मानता हूँ कि कार्य की पूर्णता के लिए प्रतिसमय प्रोत्साहन एव प्रेरणा का पाथेय प्रदान किया।

ग्रन्थ की मूल प्रति प्राप्ति के लिए श्री लालभाई दलपतभाई सस्कृति विद्यामन्दिर अहमदाबाद के निदेशक एव साहित्यानुरागी श्री दलसुलभाई मालवणिया का सस्तेह आभारी हू। साथ ही वे सभी धन्यवादाई हैं, जिन्होंने किसी न किसी रूप मे अपना-अपना सहयोग दिया है।

प्रन्थ के विवेचन मे पूरी सावधानी रखी है और ध्यान रखा है कि संद्धान्तिक भूल, अस्पष्टता आदि न रहे एव अन्यथा प्ररूपणा भी न हो जाये। फिर भी यदि कही चूक रह गई हो तो विद्धान पाठको से निवेदन है कि प्रमादजन्य स्खलना मानकर त्रुटि का संशोधन, परि-मार्जन करते हुए सूचित करे। उनका प्रयास मुझे ज्ञानवृद्धि मे सहा- यक होगा। इसी अनुग्रह के लिए सानुरोध आग्रह है।

भावना तो यही थी कि पूज्य गुरुदेव अपनी कृति का अवलोकन-करते, लेकिन सम्भव नहीं हो सका। अत 'कालाय तस्मै नम' के साथ-साथ विनम्र श्रद्धाजलि के रूप मे—

त्वदीय वस्तु गोविन्द । तुभ्यमेव समर्प्यते । के अनुसार उन्ही को सादर समर्पित है । खजाची मोहल्ला

न्वीकानेर, ३३४००१

विनीत देवकुमार जैन

#### प्राक्कथन

यह पचसग्रह का उदीरणाकरण अधिकार है। उदय की भाँति उदीरणा भी कर्मफल की व्यक्तता का नाम है। अर्थात् विपाक-वेदन की दृष्टि से तो उदय और उदीरणा में समानता है, लेकिन उदीरणा की इतनी विशेषता है कि आित्मक परिणामों के द्वारा कर्म को अपने समय से पूर्व ही उदयाभिमुख कर दिया जाता है अथवा अपकर्षण द्वारा अपने विपाक काल से पूर्व ही उदय में ले आया जाता है। इसी कारण उदीरणा का विचार पृथक् से किया जाता है।

उदारणा में आत्म-परिणामों की मुख्यता है। इसी आशय को स्पष्ट करने के लिये करण शब्द को उदीरणा के साथ सबद्ध किया है। आत्मपरिणामों की विशेष क्रिया के द्वारा उदयमुखेन अनुभव कर लेने के बाद कर्मस्कन्ध कर्मरूपता को छोड़कर अन्य पुद्गल रूप में परिणमन कर जाता है। जब कि उदय में अपनी स्वाभाविक एक प्रक्रिया के अनुसार कर्मस्कन्ध स्थितिक्षय को प्राप्त होकर अपना-अपना फल देते है। इसके साथ ही उदय और उदीरणा में एक अन्तर और है कि उदय उदयाविलकागत कर्मस्कन्धों का होता है तथा उदीरणा सत्तागत कर्मस्कन्धों की होती है। उदयाविलकागत कर्म स्कन्धों में उदीरणाकरण के द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सभव नहीं है।

उदीरणा सम्बन्धी विवेचन बधविधि प्ररूपणा अधिकार मे भी किया है और जो वर्णन वहाँ नहीं किया जा सका, उसका यहाँ कथन किया है। इसलिये यदि उदीरणा सम्बन्धी क्रिया का पूर्णरूपेण परि-ज्ञान करना हो तो बधविधि अधिकार के साथ इस उदीरणाकरण अधिकार को जोडकर अध्ययन करना चाहिये।

प्रस्तुत अधिकार मे उदोरणा सम्बन्धी निम्नलिखित बिन्दुओ पर प्रकाण डाला गया है—

उदय के समान ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के प्रकार क्रम से उदीरणा का विचार किया है।

प्रकृत्युदीरणा का वर्णन लक्षण, भेद, साद्यादि निरूपण और हि स्वामित्व इन चार प्रकार द्वारा किया है ।

तदनन्तर लक्षण, भेद, साद्यादि प्ररूपणा, अद्धाच्छेद और स्वामित्व इन पाच अर्थाधिकारो द्वारा स्थित्युदीरणा का निरूपण किया है। स्वामित्व और अद्धाच्छेद का वर्णन प्राय स्थितिसक्रम के समान है। किन्तु जिन प्रकृतियों के बारे में जो विशेष है, उसका स्पष्टीकरण यथाक्रम से यहा किया है।

अनुभागोदीरणा के छह विचारणीय विषय है—१ सज्ञा, २ शुभाशुभ, ३ विपाक, ४ हेतु, ५ साद्यादि और ६ स्वामित्व। इनमे से सज्ञा, शुभाशुभत्व, विपाक और हेतु के अवान्तर प्रकारो द्वारा विस्तृत विचार किया है। बध और उदय के प्रसग में भी इनका विचार किया है, लेकिन अनुभागोदीरणा के विषय में जो कुछ, विशेष है, उसवा पृथक से निर्देश कर दिया है।

प्रदेशोदीरणा के विचार के दो अर्थाधिकार हैं—साद्यादि और स्वामित्व प्ररूपणा।

इस प्रकार से प्रकरण मे उदीरणाकरण सम्बन्धी विषयों का विचार नवासी गाथाओं में हैं। जिनमें से एक से चौबीस तक की गाथाओं ने प्रकृत्युदीरणा का, पच्चीस से उनतालीस तक की गाथाओं में स्थित्युदीरणा का, चालोस से अस्सी तक की गाथाओं में अनुभागों-दीरणा का और इक्यासी से नवासी तक की गाथाओं में प्रदेशोदीरणा का विचार किया है। इस समग्र वर्णन का सुगम बोध कराने के लिये परिशिष्ट में सम्बन्धित प्रारूप दिये हैं।

- प्राक्तथन के रूप मे अधिकार के वर्ण्य विषयो की सक्षेप मे रूप-रेखा अकित की है। समग्र वर्णन के लिये पाठकगण अधिकार का अध्ययन करे। विज्ञेषु किं बहुना। सम्पादक

देवकुमार जैन 🕆

## विषयानुक्रमणिका

| गावा १                                                                                        | ₹—४     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| प्रकृत्युदीरणा सम्बन्धी विचारणीय विषय                                                         | 3       |
| उदीरणा का लक्षण और भेद                                                                        | ४       |
| गाया २                                                                                        | ४—६     |
| मूल प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा                                                            | ሂ       |
| गाया ३                                                                                        | Ę19     |
| अध्रुवोदया उत्तरप्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा                                                | ৬       |
| ध्रुवोदया उत्तरप्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा                                                 | ৩       |
| गाथा ४                                                                                        | 5       |
| मूल प्रकृतियो सम्बन्धी नदीरणा स्वामित्व                                                       | 5       |
| गाया ५                                                                                        | 6—₹0    |
| उपघात, पराघात, साधारण, प्रत्येक नाम का                                                        |         |
| उदीरणा रवामित्व                                                                               | 3       |
| दर्शनावरणचनुष्क ज्ञानावरण-अन्तरायदशक                                                          |         |
| का उदीरणा स्वामित्व                                                                           | १०      |
| गाथा ६                                                                                        | १० - ११ |
| न्यावरित्रक, त्रसित्रक, आयुचतुष्क, गतिचतुष्क,<br>जातिपचक, दर्यनमोहित्रक, वेदित्रक, आनुपूर्वी- |         |
| चतुष्क का उदीरणा स्वामित्व                                                                    | ११      |
| गाया ७                                                                                        | ११—१२   |
| औदारिकषट्क और औदारिक अगोपाग का उदीरणा                                                         | •       |
| स्वामित्व                                                                                     | β⊃      |

| गाथा ८, ६                                         | १२—१३      |
|---------------------------------------------------|------------|
| वैक्रियसप्तक एव आहारकसप्तक का उदीरणा              |            |
| स्वामित्व                                         | १३         |
| गाथा १०                                           | १४         |
| ध्र वोदया नाम कर्म की तेतीस प्रकृतियो एव सूक्ष्म- |            |
| लोभ का उदीरणा स्वामित्व                           | १४         |
| गाया ११                                           | १५         |
| सस्थानषट्क एव सहननषट्क का उदीरणा स्वामित्व        | १५         |
| गाया १२, १३                                       | १७१५       |
| सहनन, संस्थान नामकर्म का उदीरणा स्वामित्व-        |            |
| सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण                         | १६         |
| आतपनाम का उदीरणा स्वामित्व                        | १७         |
| गाथा १४                                           | १७—१५      |
| उद्योतनाम का उदीरणा स्वामित्व                     | १५         |
| गाया १५                                           | १५—१६      |
| विहायोगतिद्विक और स्वरद्विक का उदीरणा स्वामित्व   | १८         |
| गाथा १६                                           | १६—२०      |
| उच्छ्वास नाम एव स्वरद्विक का उदीरणा स्वामित्व     | 38         |
| गाया १७                                           | २०         |
| यश कीर्ति, आदेय और सुभग नाम का उदीरणा स्वामि      |            |
| गाया १८                                           | २१         |
| उच्चगोत्र, नीचगोत्र, दुर्भगचतुष्क, तीर्थंकरनाम का | •          |
| <b>उदीरणा स्वामि</b> त्व                          | <b>२</b> १ |
| गाथा १६                                           | २१२३       |
| निद्राद्विक और वेदनीयद्विक का उदीरणा स्वामित्व    | 22         |

| गाया २०                                                                                          | २३—२४           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| स्त्यार्नीद्धत्रिक और कषायो का उदीरणा स्वामित्व                                                  | २४              |
| गाथा २१                                                                                          | २४—२५           |
| युगलद्विक एव वेदनीयद्विक का उदीरणा स्वामित्व                                                     | २५              |
| गाया २२                                                                                          | २५—२६           |
| हास्यषट्क का उदीरणा स्वामित्व                                                                    | २६              |
| गाथा २३                                                                                          | २६२७            |
| घातिकर्म प्रकृतियो का उदीरणा स्वामित्व                                                           | २६              |
| गाथा २४                                                                                          | २७—२=           |
| अयोगी गुणस्थान सम्बन्धी प्रकृतिस्थानो को छोडकर<br>नाम और गोत्र कर्म के शेष प्रकृतिस्थानो और वेद- |                 |
| नीय, आयु कर्म का उदीरणा स्वामित्व                                                                | २७              |
| स्थिति उदीरणा के अर्थाधिकारो के नाम                                                              | २८              |
| गाथा २५                                                                                          | <b>२</b> ६—३०   |
| स्थिति-उदीरणा का लक्षण और भेद                                                                    | 38              |
| गाथा २६                                                                                          | ३१३३            |
| स्थिति उदीरणापेक्षा मूल प्रकृतियो की साद्यादि<br>प्ररूपणा                                        | 38              |
| गाथा २७                                                                                          | ₹ <b>₹</b> —₹   |
| उत्तर प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा                                                             | ३४              |
| गाथा २८                                                                                          | ३ <u>५</u> —-३६ |
| स्वामित्व और अद्धाच्छेद सम्बन्धी सामान्य नियम                                                    | ३६              |
| गाथा २६                                                                                          | 3 <b>६—</b> ३६  |
| सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय और उदयबधोत्कृष्ट                                                    | π               |
| प्रकृतियो का उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा स्वामित्व                                                     | 38              |

| गाथा ३०                                                 | ₹88            |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| मनुष्यानुपूर्वी, आहारकसप्तक, देवद्विक, सूक्ष्मत्रिक,    |                |
| विकलत्रिक और आतप नाम का उत्कृष्ट स्थिति                 |                |
| उदीरणा स्वामित्व                                        | ₹ 8            |
| अनुदय बद्योत्कृष्टा प्रकृतियो का उत्कृष्ट स्थिति        |                |
| उदीरणा स्वामित्व                                        | ४३             |
| उदय सक्रमोत्कृष्टा प्रकृतियो का उत्कृष्ट स्थिति         |                |
| उदीरणा स्वामित्व                                        | <b>አ</b> አ     |
| गाथा ३१                                                 | ४६४७           |
| तीर्थंकरनाम का उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा स्वामित्व         | ४६             |
| गाथा ३२                                                 | 38— <i>e</i> 8 |
| भय, जुगुप्सा, आतप, उद्योत, सर्वघाति कषाय और             |                |
| निद्रापचक का जघन्य स्थिति उदीरणा स्वामित्व              | ४७             |
| गाथा ३३                                                 | ४५—५१          |
| एकेन्द्रियप्रायोग्य प्रकृतियो का जवन्य स्थिति उदीरणा    | • •            |
| स्वामित्व                                               | 38             |
| विकलत्रिक जाति का जघन्य स्थिति उदीरणा स्वामित्व         | ५०             |
| गाथा ३४                                                 | प्र१—५४        |
| दुर्भगत्रिक, नीच गोत्र, तिर्यचिद्वक, अतिम पाच सहनन,     | •              |
| युगलद्विक, मनुष्यानपूर्वी, अपर्याप्त नाम, वेदनीयद्विक क | ग              |
| जघन्य स्थिति उदीरणा स्वामित्व                           | प्रश्          |
| गाथा ३५                                                 | ५४—५६          |
| वैक्रिय अगोपाग, नरकद्विक, देवद्विक का जघन्य स्थिति      |                |
| उदीरणा स्वामित्व                                        | ሂሂ             |
| गाया ३६                                                 | ५६             |
| वेदित्रक, हिष्टिद्विक, सज्वलनचतुष्क का जघन्य स्थिति     | ~4             |
| जदीरणा स्वामित्व                                        | ,, c           |
| ************                                            | ५६             |

| तया ३७                                                                                                  | ५७—-५९      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| मिश्रमोहनीय और वैक्रियषट्क का जघन्य स्थिति<br>उदीरणा स्वामित्व                                          | ४८          |
| गाथा ३८<br>आहारकद्विक का जघन्य स्थिति उदीरणा स्वामित्व                                                  | ५६—६०<br>५६ |
| गाया ३६                                                                                                 | ६०—६२       |
| ज्ञानावरणपचक, दर्णनावरणचतुष्क, अतरायपचक का<br>जघन्य रिथति उदीरणा स्वामित्व                              | Ę <b>ę</b>  |
| चरमोदया पैसठ प्रकृतियो का जघन्य स्थिति उदीरणा<br>रवामित्व<br>आयुचतुष्क का जघन्य स्थिति उदीरणा स्वामित्व | ĘŞ          |
| गाया ४०                                                                                                 | ६२<br>६२६३  |
| अनुभागोदीरणा के विचारणीय विषय<br>सज्ञा, शुभाशुभत्व, विपाक हेतु सम्वन्धी सामान्य                         | ६३          |
| निर्देग                                                                                                 | ६३          |
| गाथा ४१                                                                                                 | 585E        |
| वेदत्रिक, अतराय, चक्षु, अचक्षु दर्शनावरण,<br>सम्यनत्त्रमोहनीय, मनपर्ययज्ञानावरण सम्वन्धी                |             |
| मज्ञा सबधी विणेष वक्तव्य                                                                                | ६४          |
| गाचा ४२                                                                                                 | દદ્         |
| देशघाति प्रकृतियो का घानित्व विषयक विशेष                                                                | <b>्ट्</b>  |
| गाचा ४३<br>सर्वेघाति प्रकृतियो का घातित्व और स्थान                                                      | દ છ         |
| सम्बन्धो निरूपण                                                                                         | Ę           |

|                                                 | e     |
|-------------------------------------------------|-------|
| गाथा ४४, ४५                                     | ६८    |
| अघाति प्रकृतियो का स्थानाश्रित विशेष            | ६८    |
| गाथा ४६                                         | ६६—७० |
| शुभाशुभत्व विषयक विशेष                          | ६६    |
| गया ४७                                          | ७१—७२ |
| मोहनीय, ज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण और             |       |
| वीर्यान्तराय सम्बन्धी विपाकाश्रित विशेष         | ७१    |
| गाथा ४८                                         | ७२—७३ |
| चक्षुदर्शनावरण, आदि अन्तरायचतुष्क,              |       |
| अविधिद्विकावरण सम्बन्धी विपाकाश्रित विशेष       | ७२    |
| गाथा ४६                                         | ৬४—७५ |
| पूर्वोक्त से शेष प्रकृतियो का विपाकाश्रित विशेष | ७४    |
| प्रत्यय प्ररूपणा के भेद                         | ৬४    |
| गाथा ५०                                         | ७६    |
| सुस्वर, मृदु, लघुस्पर्श, पराघात, उद्योत,        |       |
| प्रशस्तविहायोगति, समचतुरस्र सस्थान,             |       |
| प्रत्येकनाम के अनुभागोदीरणा प्रत्यय             | ७६    |
| गाथा ५१                                         | २७—७७ |
| सुभगत्रिक, उच्च गोत्र, नवनोकषाय के अनुभागोदीरणा |       |
| प्रत्यय                                         | ७७    |
| गाया ५२                                         | ७५—७६ |
| भूव और परिणाम निमित्तक प्रकृतियो के अनुभागो-    |       |
| दीरणा प्रत्यय                                   | ७५    |

| गाया ५३                                                                                       | <b>৩</b> €—५०                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| तीर्यंकरनाम और घाति प्रकृतियो के अनुभागो-<br>दीरणा प्रत्यय                                    | 30                                 |
| गाया ५४, ५५                                                                                   | <b>८०</b> —८३                      |
| अनुभागोदीरणापेक्षा मूल प्रकृतियो की साद्यादि<br>प्ररूपणा                                      | 50                                 |
| गाया ५६<br>ककंश, गुरु, मृदु लघु स्पर्श एव शुभ ध्रुवोदया<br>वीस प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा | <b>५४</b> — <b>५५</b><br><b>५४</b> |
| गाया ५७                                                                                       | ५°<br>5 <u>५—</u> 5६               |
| अगुभ घ्र्वोदया प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा                                                 | <b>5</b> X                         |
| गाया ५८                                                                                       | <u> </u>                           |
| अतरायपचक, चक्षु-अचक्षु दर्शनावरण का उत्कृष्ट<br>अनुभागोदीरणा स्वामित्व                        | <b>দ</b> ঙ                         |
| गाया ५६                                                                                       | <b>55</b> −5€                      |
| निद्रापचक, नपु मकवेद, अरित शोक, भय, जुगुप्सा, असातावेदनीय का उत्कृष्ट अनुभागोदीरणा स्वामित्व  | T 58                               |
| गाया ६०                                                                                       | 5-3-3                              |
| पचेन्द्रियजाति. त्रसत्रिक, मातावेदनीय, मुस्वर,<br>देवगति, वैक्रिय सप्तक, उच्छ्वाम नाम का      |                                    |
| उत्प्रष्ट अनुभागोदीरणा स्वामित्व                                                              | 03                                 |
| गाया ६१                                                                                       | ६०६१                               |
| नम्यास्व, मिश्र मोहनीय,हान्य, रति चा उत्कृष्ट व<br>भागोदीरणा स्वामित्व                        | ान्-<br>६०                         |
|                                                                                               |                                    |

| गाथा ६२                                                 | १३             |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| नरकगति, हुड सस्थान, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति,          |                |
| दु स्वरचतुष्क, नीच गीत्र का उत्कृष्ट अनुभागोदीरणा       |                |
| स्वामित्व                                               | दृश्           |
| गाथा ६३                                                 | ६२—६३          |
| कर्कश, गुरु स्पर्श, अतिम पाच सहनन, स्त्री-पुरुष         | -, -,          |
| वेद, मध्यम सस्थानचतुष्क, तिर्यंचगित नाम का              |                |
| उत्कृष्ट अनुभागोदीरणा स्वामित्व                         | 0.70           |
| ररक्षण अनुसारासारमा स्वतानत्व                           | ध्र            |
| गाथा ६४                                                 | <b>६२—</b> ६३  |
| मनुष्यगति, प्रथम सहनन, औदारिकसप्तक, आयुचतुष्क           |                |
| का उत्कृष्ट अनुभागोदीरणा स्वामित्व                      | ६२             |
| गाथा ६५                                                 | ¥3—€¥          |
| आद्य जातिचतुष्क, सूक्ष्म, साधारण, स्थावर नाम का         |                |
| उत्कृष्ट अनुभागोदीरणा स्वामित्व                         | <b>£</b> 3     |
| गाया ६६                                                 | <del>ረ</del> ጻ |
| आदि सस्थान, मृदु-लघुस्पर्श, प्रत्येक, प्रशस्त विहायोगित | Γ,             |
| पराघात, आहारकसप्तक का उत्कृष्ट अनुभागोदीरणा             |                |
| स्वामित्व                                               | 83             |
| गाया ६७                                                 | ६५—६६          |
| आतप, उद्योत, आनुपूर्वीचतुष्क का उत्कृष्ट अनुभागो-       |                |
| दीरणा स्वामित्व                                         | ६५             |
| गाथा ६८                                                 | ६६—६७          |
| पूर्वोक्त शेष शुभ एव अशुभ प्रकृतियो का उत्कृष्ट         |                |
| अनुभागोदीरणा स्वामित्व                                  | 33             |

| गाषा ६६                                                                                           | 3303      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| मति-श्रुत ज्ञानावरण, चक्षु-अचक्षु दर्शनावरण,<br>अविधिद्विकावरण और मनपर्यायज्ञानावरण               |           |
| का जघन्य अनुभागोदोरणा स्वामित्व                                                                   | ६५        |
| गाथा ७०                                                                                           | 008-33    |
| अतरायपचक, केवलावरणद्विक, सज्वलन कषाय,<br>नवनोकपाय, निद्राद्विक का जघन्य अनुभागोदीरणा<br>स्वामित्व | 33        |
| गाथा ७१                                                                                           | • •       |
| •                                                                                                 | १००१०१    |
| स्त्यार्नाद्धत्रिक, वेदक सम्यक्त्व का जघन्य<br>अनुभागोदीरणा स्वामित्व                             | १००       |
| गाया ७२                                                                                           | १०११०३    |
| मिथ्यात्व, अनन्तानुबधिचतुष्क, आदि की बारह<br>कषाय, मिश्रमोहनीय, आयुचतुष्क का जधन्य                |           |
| अनुभागोदीरणा स्वामित्व                                                                            | १०२       |
| गाया ७३                                                                                           | १०३१.४    |
| पुद्गलविपानी प्रकृतियो का जघन्य अनुभागो-                                                          |           |
| दीरणा स्वामित्व                                                                                   | १०४       |
| गाचा ७४                                                                                           | १०४ — १०५ |
| औदारिक एव वैक्रिय अगोपाम का जघन्य                                                                 |           |
| अनुभागोदीरणा का स्वामित्व                                                                         | १०४       |
| गस्य ७४                                                                                           | १०५१०६    |
| ध्रुवोदया गुभ वीम प्रकृतियो और आहारक स                                                            | प्तक      |
| का जघन्य अनुभागोदीरणा स्वामित्व                                                                   | १०५       |
| गाधा ७६                                                                                           | १०६१०७    |
| आदि महननपंचक और आदि सस्यानपचरः<br>पा जधन्य अनुभागोदीरणा न्यामित्व                                 | १०६       |

| गाया ७७                                                                                        | १०७-१०5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| हुडसस्थान, उपघात, साधारण, पराघात, आतप,                                                         |         |
| उद्योत का जघन्य अनुभागोदीरणा स्वामित्व                                                         | ७०९     |
| गाथा ७८                                                                                        | १०५     |
| सेवार्त सहनन, मृदु-लघु स्पर्श, प्रत्येक नाम                                                    |         |
| का जघन्य अनुभागोदीरणा स्वामित्व                                                                | १०५     |
| गाया ७६                                                                                        | १०६—११० |
| कर्कश, गुरुस्पर्श, अशुभ ध्रुवोदया नामनवक,                                                      |         |
| तीर्थंकर नाम का जघन्य अनुभागोदीरणा स्वामित्व                                                   | 308     |
| गाया ८०                                                                                        | ११०—११२ |
| पूर्वोक्त से शेष प्रकृतियो का जघन्य अनुभागोदीरणा                                               |         |
| स्वामित्व                                                                                      | ११०     |
| समस्त प्रकृतियो के उत्कृष्ट-जघन्य अनुभागोदीरणा                                                 |         |
| स्वामित्व का बोघक नियम                                                                         | ११०     |
| गाया ८१                                                                                        | ११२—११४ |
| प्रदेशोदीरणा के अर्थाधिकार                                                                     | ११२     |
| मूल प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा                                                             | ११३     |
| गाया ८२                                                                                        | ११४११६  |
| उत्तर प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा                                                           | ११५     |
| गाया दु३                                                                                       | ११६—११६ |
| घाति प्रकृतियो का उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा स्वामित्व                                              | ११६     |
| गाया ८४                                                                                        | 388     |
| वेदनीय, अतिम सहननपचक, वैक्रियसप्तक, आहारक-                                                     | •       |
| सप्तक, उद्योत नाम का उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा स्वामि                                              | त्व ११६ |
| गाया ८५                                                                                        | 186-850 |
| तिर्यंचगति, आनुपूर्वीचतुष्क, नरक-देवगति, दुर्भग-<br>चतुष्क, नीच गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा |         |
| स्वामित्व                                                                                      | - १२०   |

| गाया | <b>5</b>                                                            | १२०—१२१       |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| ;    | <b>प्रायुचतुष्क का उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा स्वामि</b> त्व             | १२१           |
| गाथा | <del></del>                                                         | १२१—१२२       |
|      | एकान्त तिर्यच उदयप्रायोग्य प्रकृतियो व अपर्याप्त                    |               |
|      | नाम का उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा स्वामित्व                              | <b>१२</b> २   |
| गाथ  | 1 55                                                                | १२२१२३        |
|      | मयोगि केवली गुणस्थान उदययोग्य प्रकृतियो का                          |               |
|      | उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा स्वामित्व                                     | १२३           |
|      | अतरायपचक, सम्यवत्वमोहनीय का उत्कृष्ट                                |               |
|      | प्रदेशोदीरणा स्वामित्व                                              | १२३           |
| गा   | षा ६६                                                               | १२४१२६        |
|      | समस्त उत्तर प्रकृतियो का जघन्य अनुभागोदीरणा                         |               |
|      | म्यामित्व <b>ं</b>                                                  | १२४           |
|      | परिविष्ट—                                                           |               |
| १    | .,                                                                  | १२७           |
| Þ    | गाथानुक्रमणिका                                                      | १३५           |
| 5    | 6                                                                   | पणा           |
|      | ग्यामित्व                                                           | ३६१           |
| 1    | ८ प्रफ़्तुदोरणापेक्षा उत्तर प्रकृतियो की साद्यादि प्रस्<br>रयागित्व |               |
| ,    | रवास्त्र<br>४ स्थित्युरोरणापेक्षा मृत प्रकृतियो को नाद्यादि प्रा    | १४०           |
|      | का प्राप्तप                                                         |               |
|      |                                                                     | १४७           |
|      | ना प्रान्य                                                          | अन्यणा<br>१८= |
|      | <ul> <li>मृतप्रमृतियो पा स्थित – उदीरणा प्रमाण एव म</li> </ul>      | ्रामित्य १५१  |
|      | <ul> <li>उत्तरप्रातियो रा स्थिति—उदीरण प्रमाण</li> </ul>            | ाच            |
|      | रमस्ति                                                              | <br>\$y       |

| 3  | अनुभागोदीरणापेक्षा मूलप्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा |     |
|----|------------------------------------------------------|-----|
|    | दर्शक प्रारूप                                        | १६२ |
| १० | अनुभागोदीरणापेक्षा उत्तरप्रकृतियो की साद्यादि        |     |
|    | प्ररूपणा दर्शक प्रारूप                               | १६३ |
| ११ | अनुभागोदीरणापेक्षा मूल प्रकृतियो का घातित्व          |     |
|    | स्वामित्व दर्शक प्रारूप                              | १६६ |
| १२ | अनुभागोदीरणापेक्षा उत्तरप्रकृतियो की घाति, स्थान     |     |
|    | एव विपाकित्व प्ररूपणा दर्शक प्रारूप                  | १६७ |
| १३ | अनुभागोदीरणापेक्षा उत्तरप्रकृतियो के उत्कृष्ट, जघन्य |     |
|    | अनुभागस्वामित्व का प्रारूप                           | १७२ |
| १४ | प्रदेशोदीरणापेक्षा मूल प्रकृतियो की साद्यादि एव      |     |
|    | स्वामित्व प्ररूपणा का प्रारूप                        | १८१ |
| १५ | प्रदेशोदीरणापेक्षा उत्तरप्रकृतियो की साद्यादि एव     | _   |
|    | स्वामित्व प्ररूपणा दर्शक प्रारूप                     | १५३ |
| Ø  | स्थिति उदीरणा मे अद्धाच्छेद का प्रारूप (चार्ट)       |     |

### श्रीमदाचार्यं चन्द्रिषमहत्तर-विरचित

### पंचसंग्रह

(मूल, शब्दार्थ तथा विवेचनयुक्त)

उदीरणाकरण-प्ररूपणा अधिकार

5

#### उदीरणाकरण-प्ररूपणा अधिकार

सक्रम, उद्वर्तना तथा अपवर्तना करण का विवेचन करने के अनन्तर अब क्रमप्राप्त उदीरणाकरण की व्याख्या प्रारभ करते है। प्रकृत्युदीरणा

उदीरणाकरण मे विचारणीय विषय इस प्रकार है—लक्षण, भेद, साद्यादि निरूपण एव स्वामित्व । उनमे से पहले लक्षण और भेद का प्रतिपादन करते है ।

#### लक्षण और मेद

जं करणेणोकिड्ढिय दिज्जइ उदए उदीरणा एसा । पगितिट्ठितिमाइ चउहा मूलुत्तरभेयओ दुविहा ॥१॥

भाव्यार्थ — ज - जो, करणेणोकिब्हय — करण द्वारा उत्कीर्ग करके — स्तीच कर, दिज्ज ह — दिये जाते है, उदए — उदय मे, उदीरणा — उदीरणा, एसा — यह, पर्गातिट्ठितिमाइ — प्रकृति, स्थित आदि, चउहा — चार प्रकार की, मूजुत्त-रभेयओ — मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद से, दुविहा — दो प्रकार की।

गायार्थ — करण द्वारा उत्कीर्ण करके — खीचकर जो कर्मदिलक उदय मे दिये जाते है, यह उदीरणा है। वह प्रकृति, स्थित आदि के भेद से चार प्रकार की है तथा मूल और उत्तर प्रकृति के भेद से उनके दो-दो प्रकार है।

विशेषार्थ-गाथा के पूर्वार्घ द्वारा उदीरणा के लक्षण और उत्त-रार्घ द्वारा भेदो का निरूपण किया है। उदीरणा का लक्षण इस प्रकार है— 'कषाययुक्त अथवा कषायवियुक्त जिस वीर्यप्रवृत्ति द्वारा उदया-विलका से बिहवर्ती—ऊपर के स्थानो मे वर्तमान कर्मपरमाणु उत्कीणं करके— खीचकर उदयाविलका मे निक्षिप्त किये जाते हैं, अर्थात् उदयाविलका के स्थानो मे रहे हुए दिलको के साथ भोगने योग्य किये जाते हैं, उसे उदीरणा कहते हैं।

वह उदीरणा प्रकृति, स्थिति आदि के भेद से चार प्रकार की है।
यथा— र प्रकृत्युदीरणा, २ स्थित्युदीरणा, ३ अनुभागोदीरणा और
४ प्रदेशोदीरणा तथा उदीरणा के ये चारो प्रकार भी प्रत्येक मूल प्रकृति
और उत्तर प्रकृति के भेद से दो-दो प्रकार के हैं। मूल प्रकृतिया आठ
और उत्तर प्रकृतिया एक सौ अट्ठावन है।

इस तरह उदीरणा का लक्षण और भेदो का प्रतिपादन करने के पश्चात् अब साद्यादि प्ररूपणा करते हैं। उसके दो प्रकार है—१ मूल प्रकृतिविषयक और २ उत्तार प्रकृतिविषयक। इन दोनो मे से पहले मूल कर्म-प्रकृतिविषयक साद्यादि की प्ररूपणा करते हैं।

## मूल प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा

वेयणीय मोहणीयाण होइ चउहा उदीरणाउस्स । साइ अधुवा सेसाण साइवज्जा भवे तिविहा ॥२॥

शब्दार्थ—वेयणीय मोहणीयाण—वेदनीय और मोहनीय की, होइ—है, चउहा—चार एकार की, उदीरणाउरस—उदीरणा आयु की, साइ अधुवा—सादि और अधुव, सेसाण—शेप की, साइवज्जा—आदि के सिवाय, भवे—है, तिविहा—तीन पकार की।

गायार्थ—वेदनीय और मोहनीय की उदीरणा चार प्रकार की है। आयु की सादि और अझुव तथा शेष कर्मों की सादि के सिवाय तीन प्रकार की है।

१ उदयावित शिहरित्लिठिईहितो कसाय सिहएण असिहएण वा जोगसण्णेण करणेण दिलयमोकिड्डिय उदयावित्याए पवेसण उदीरणित्त ।

विशेषार्थ मूल प्रकृतिया आठ है। जिनकी सादि-अनादि प्ररूपणा मे विशेषता है, उसका तो पृथक् और शेष के लिये सामान्य निर्देश कर दिया है। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है —

वेदनीय और मोहनीय कर्म की उदीरणा सादि, अनादि, घृव और अध्रुव इस तरह चार प्रकार की है। वह इस प्रकार—वेदनीयकर्म की उदीरणा छठं प्रमत्तसयतगुणस्थान पर्यन्त होती है और उसके वाद तद्योग्य अध्यवसायों का अभाव होने से नहीं होती है तथा मोहनीयकर्म की उदीरणा क्षपकश्रेणि में चरम आविलका न्यून सूक्ष्मसपरायगुण-स्थान के कालपर्यन्त होती है और उसके बाद नहीं होती है। जिसरों अप्रमत्तसयत आदि गुणस्थान से गिरने पर वेदनीय की और उपशांत-मोहगुणस्थान से गिरने पर मोहनीय की उदीरणा प्रारम्भ होती है, इसिलये वह सादि है, अभी तक जिसने उस-उस गुणस्थान को प्राप्त नहीं किया, उसके अनादि, अभव्यकी अपेक्षा ध्रुव और भव्य की अपेक्षा अध्रुव है।

आयु की उदीरणा सादि और अझुव है। क्योंकि उदयावित्तां सकल करण के अयोग्य होने से पर्यन्त आवित्का मे आयुकर्म की उदी-रणा अवश्य नही होती है। इसिलये अझुव-सात है और पुनः परभव मे उत्पत्ति के प्रथम समय मे प्रवर्तमान होने से सादि है।

उक्त तीन प्रकृतियो से शेष रही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, नाग, गोत्र और अतराय इन पाच मूल कर्म प्रकृतियो की उदीरणा अनादि, ध्रुव और अध्रुव इस तरह तीन प्रकार की है। वह इस प्रकार—ज्ञाना-वरण, दर्शनावरण और अतराय की उदीरणा वारहवे क्षीणमोहगुण-स्थान की चरम आविलका शेष न रहे, वहाँ तक सर्व जीवो को और नाम तथा गोत्र की उदीरणा सयोगिकेवलीगुणस्थान के चरम समय पर्यन्त सर्व जीवो को अवश्य होती है, इसलिये इन पाच मूल कर्म प्रकृतियो की उदीरणा अनादि है। उन गुणस्थानो से पतन का अभाव होने से सादि नहीं है। अभन्य की अपेक्षा ध्रुव और भन्य जो वारहवे और तेरहवे गुणस्थान को प्राप्त कर उस-उस कर्म की उदीरणा का नीर्घ करेंगे, उनकी अपेक्षा अघ्रुव है।

उक्त कथन का साराश यह है किं---

१—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, नाम, गोत्र और अतराय इन पाच कर्मों की उदीरणा अनादि, घ्रुव और अध्रुव इस तरह तीन प्रकार की है।

२—वेदनीय और मोहनीय इन दो कर्म प्रकृतियो की उदीरणा के सादि, अनादि, घ्रुव, अघ्रुव ये चारो विकल्प हैं।

३—आयुकर्म की उदीरणा सादि और अध्रुव इस तरह दो प्रकार की है।

इस प्रकार से मूल कर्म विषयक साद्यादि प्ररूपणा का आशय जानना चाहिये। अब उत्तर प्रकृतियो सम्बन्धी साद्यादि प्ररूपणा का निरूपण करते है।

### उत्तर प्रकृतियो की उदीरणा सम्बन्धी साद्यादि प्ररूपणा

अधुवोदयाण दुविहा मिच्छस्स चउव्विहा तिहण्णासु । मूलुत्तरपगईण भणामि उद्दीरगा एत्तो ॥३॥

शब्दार्थ — अधुवोदयाण — अधुवोदया प्रकृतियो की, दुविहा — दो प्रकार की, मिच्छस्स — मिथ्यात्व की, चडिव्हा — चार प्रकार की, तिहण्णासु — अन्य मे (ध्रुवोदया प्रकृतियो मे) तीन प्रकार की, मूलुतरपगई ग — मूल और उत्तर प्रकृतियो के, भणामि — कहूगा, उद्दोरगा — उदीरक, एतो — अब यहाँ से।

गाथार्थ — अध्युवीदया प्रकृतियो की उदीरणा दो प्रकार की है। ध्रुवीदया प्रकृतियो मे मिथ्यात्व की चार प्रकार को और अन्य प्रकृतियो की उदीरणा तीन प्रकार की है। अब मूल और उत्तर प्रकृतियो के उदीरको को कहूगा।

विशेषार्थ — उदय होने पर उदीरणा होती है और उदय प्रकृतियों के दो प्रकार है — ध्रुवोदया और अध्रुवोदया। इन दोनो प्रकारों की उदीरणा के सादि आदि विकल्पों का विवरण इस प्रकार है —

मिथ्यात्व, घातिकर्म की चौदह और नामकर्म की तेईस, इस तरह कुल अडतालीस ध्रुवोदया प्रकृतियों को छोडकर केष एक सौ दस अध्रुवोदया प्रकृतियों की उदीरणा अध्रुवोदया होने से सादि और अध्रुव इस तरह दो प्रकार की है।

ध्रुवोदया प्रकृतियों में से मिथ्यात्व की उदीरणा सादि, अनादि, ध्रुव बीर अध्रुव इस तरह चार प्रकार की है। वह इस प्रकार— जिसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है, उसके मिथ्यात्व का उदय नहीं होने से मिथ्यात्व की उदीरणा नहीं होती है, इसिलये सात है। सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व में जाने वाले, प्राप्त करने वाले के पुन. उदीरणा होती है अत सादि है, अभी तक जिसने सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया उसकी अपेक्षा अनादि तथा किसी भी काल में सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करने वाला होने से अभव्य की अपेक्षा ध्रुव— अनन्त और भव्य की अपेक्षा अध्रुव है।

ज्ञानावरणपचक, दर्शनावरणचतुष्क, अतरायपंचक, अस्थिर, स्थिर, शुभ, अशुभ, तेजससप्तक, अगुरुलघु, वर्णादि बीस और निर्माण कुल मिलाकर इन सैतालीस प्रकृतियो की उदीरणा अनादि, ध्रुव और अध्रुव इस तरह तीन प्रकार की है। जो इस प्रकार—ये सैतालीस प्रकृतिया ध्रुवीदया होने से अनादि काल से सभी जीवो को इनकी उदीरणा प्रवर्तमान है। इसलिये अनादि है और अभव्यो के अनन्त काल पर्यन्त प्रवर्तमान रहने वाली होने से ध्रुव अनन्त है तथा जो भव्य जीव उपर के गुणस्थानों में जाकर उपयु वत प्रकृतियों की उदीरणा का विच्छेद करेंगे उनकी अपेक्षा अध्रुव सात है। इनमें से ज्ञानावरणपचक, दर्शनावरणचतुष्क और अतरायपचक की उदीरणा वारहवे गुणस्थान तक होती है और नामकर्म की तेतीस प्रकृतियों की उदीरणा तेरहवे गुणस्थान के चरम समय पर्यन्त होती है, उसके बाद उनका विच्छेद हो जाता है।

इस प्रकार से उत्तर प्रकृतियो संम्बन्धी साद्यादि प्ररूपणा का आशय जानना चाहिये। अब गाथोक्त निर्देशानुसार-कौन जीव किन मूल और उत्तर कर्म प्रकृतियो का उदीरक होता है, इसका कथन करते है। अर्थात् उदीरणास्वामित्व का निर्देश करते हैं। पहले मूल प्रकृ-तियो सम्बन्धी उदीरको को बतलाते है।

### मूलप्रकृति सम्बन्धी उदीरणास्वामित्व

घाईण छउमत्था उदीरगा रागिणो उ मोहस्स । वेयाऊण पमत्ता सजोगिणो नामगोयाण ॥४॥

शब्दार्थ —घाईण —घाति प्रकृतियो के, छजमत्था —छद्मस्थ, उदीरगा— उदीरक, रागिणो - -रागी, ज —और, मोहस्स —मोहनीयकर्म के, वेयाऊण — वेदनीय और आयु के, पमत्ता —प्रमत्तसयत, सजोगिणो —सयोगि, नामगोयाण —नाम और गोत्र कर्म के।

गाथार्थ — घातिकर्मों के छद्मस्थ, मोहनीय के रागी, वेदनीय और आयु के प्रमत्तगुणस्थान तक के और नाम, गोत्र के सयोगि- केवलीगुणस्थान तक के जीव उदीरक है।

विशेषार्थ - गाथा मे मूल कर्म प्रकृतियो के उदीरणा-स्वामित्व का निर्देश किया है।

घाति कर्मप्रकृतियों के अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अतराय इन तीन प्रकृतियों के चरमाविलकाहीन क्षीणमोहगुणस्थान तक में वर्तमान समस्त छद्मस्थ जीव और इन से शेष रही घाति प्रकृति मोह-नीय कर्म के चरमाविलकान्यून सूक्ष्मसपरायगुणस्थान तक के रागी जीव उदीरक हैं। वेदनीय एव आयु कर्म के छठे प्रमत्तसयतगुणस्थान तक के समस्त जीव उदीरक है। छठे गुणस्थान तक में भी आयु की जव अतिम आविलका शेष रहे तब उसमें उदीरणा नहीं होती है, उसके अतिरिक्त शेषकाल में होती है तथा नाम और गोत्र कर्म के सयोगिकेवलीगुणस्थान तक के समस्त जीव उदीरक हैं। इस प्रकार से मूलकर्म प्रकृति सम्बन्धी उदीरणास्वामित्व जानना चाहिये। अब उत्तर प्रकृतियों के उदीरणास्वामित्व का निर्देश करते 'है।

उत्तर प्रकृतियों का उदीरणास्वामित्व

उवपरघायं साहारणं च इयर तणुइ पज्जत्ता । छउमत्था चउदसणनाणावरणंतरायाण ॥५॥

गायार्थ — उपघात, पराघात, साधारण और इतर—प्रत्येक नाम के उदीरक शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त जोव है। दर्शनावरण-चतुष्क, ज्ञानावरणपचक, अतरायपचक इन चौदह प्रकृतियों के समस्त छद्मस्य जीव उदीरक हैं।

विशेषार्थ—गाथा मे नामकर्म की चार और घातिकर्मों की चौदह प्रकृतियों के उदीरणास्वामियों का निर्देश किया है। जिसका विस्तृत आगय इस प्रकार है—

उपघात, पराघात, साधारण और इतर—प्रत्येक इन चार प्रकृतियों की उदीरणा के स्वामी शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त समस्त जीव है। इतना विशेष है कि साधारणनामकर्म के उदीरक साधारणशरीरी जीव जानना चाहिये।<sup>1</sup>

श माधारण, प्रत्येक और उपपात नामकम की उदीरणा यहाँ णरीरपर्याप्ति से पर्याप्त के बताई है, परन्तु कर्मप्रकृति मे प्रकृतिस्थान उदीरणा के अधि-गार मे और इसी ग्रन्थ के 'मप्ततिकासग्रह' मे नामकर्म के उदयाधिकार

दर्शनावरणचतुष्क, ज्ञानावरणपचक और अतरायपचक इन चौदह कमंप्रकृतियो की उदीरणा के स्वामी चरमाविलका मे वर्तमान क्षीण-मोहगुणस्थानस्थ जीवो को छोडकर शेष समस्त छद्मस्थ जीव हैं। तथा—

तसथावराइतिगतिग आउ गईजातिदिट्ठिवेयाणं । तन्नामाणूपुव्वीण कितु ते अन्तरगईए ।।६॥

शब्दार्थं — तसथावराइतिगतिग — त्रसत्रिक, स्थावरित्रक, आउ — आयु-चतुष्क, गईजातिदिद्वयाण — गति, जाति, दृष्टि और वेद के, तन्नामाणू-पुन्वीण — उस-उस नाम वाले तथा आनुपूर्वी के, किन्तु — किन्तु, ते — वे, अतरगईं ए — विग्रहगति मे वर्तमान ।

मे साधारण, प्रत्येक और उपघात की उदीरणा शरी रस्थ को और पराघात की उदीरणा शरीरपर्याण्ति से पर्याण्त को कही है। शरीरस्थ यानि उत्पत्ति-स्थान मे उत्पन्न हुआ और शरीरपर्याण्त यानि जिसने शरीरपर्याण्ति पूर्णं कर ली हो, यह शरीरस्थ और शरीरपर्याण्त इन दोनो मे भेद है। जहाँ-जहाँ उदय या उदीरणा के स्थान बताये है, वहाँ यह भेद स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। इसके सिवाय कर्मश्रकृति उदीरणा-अधिकार गाथा ६ के 'पत्ते गियस्स उ तणुत्था' पद की चूणि इस प्रकार है—

"पत्ते यसरीरणामाए साहारणसरीरणामाए य सन्वे सरीरोदए वट्टमाणा उदीरगा" अर्थात् शरीरनामकर्म के उदय मे वर्तमान प्रत्येक, साधारण की उदीरणा के स्वामी है। पराघात के लिये गाथा १२ मे 'पराघायस्स उ देहेण पज्जत्ता' पाठ है। 'देहेण पज्जत्ता' यानि शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त । चूणि मे भी इसी प्रकार है, यहाँ 'तणुस्था' और 'देहेण पज्जत्ता' का स्पष्ट भेद ज्ञात होता है। अत शरीरस्थ अर्थात् उत्पत्तिस्थल मे उत्पन्न हुआ अर्थ ठीक लगता है। फिर शरीरस्थ का शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त अर्थ कैसे किया, यह स्पष्ट नहीं होता है। विज्ञान स्पष्ट करने की कृपा करें।

गायार्थ—त्रसत्रिक, स्थावरित्रक, आयुचतुष्क, गति, जाति, हिष्ट, वेद और आनुपूर्वी इन समस्त प्रकृतियो की उदीरणा के स्वामी उस-उस नाम वाले जीव हैं। किन्तु आनुपूर्वी की उदीरणा के स्वामी विग्रहगित मे वर्तमान जीव ही हैं।

विशेषार्थ — 'तसथावराइतिगतिग' अर्थात् त्रसादित्रिक — त्रस, वादर और पर्याप्त तथा स्थावरादित्रिक — स्थावर, सूक्ष्म और अपर्याप्त, आयुचतुष्क, चार गति, पाच जाति, दृष्टि — मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय, नपु सक आदि तीन वेद, इन सभी प्रकृतियों की उदीरणा के स्वामी उस-उस नाम वाले यानि उस-उस प्रकृति के उदय वाले जीव उदीरक हैं। जैसे कि—

त्रसनाम की उदीरणा के स्वामी त्रसनाम के उदय वाले त्रस जीव है, वादरनामकर्म के उदीरक वादरनाम के उदय वाले जीव हैं, सूक्ष्म-नाम की उदीरणा के स्वामी सूक्ष्मनाम के उदय वाले जीव हैं। इस प्रकार उपर्युक्त उस-उस प्रकृति के उदय वाले जाव उस-उस प्रकृति की उदीरणा के स्वामी हैं। चाहे फिर वे जीव विग्रहगित में स्थित हो या शरीरस्थ हो।

आनुपूर्वीनामकर्म की उदीरणा के स्वामी भी आनुपूर्वी के उदय वाले जीव हैं। जैसे कि नरकानुपूर्वी की उदीरणा का स्वामी नारक है। इसी प्रकार शेष आनुप्रिवा के लिये भा समझना चाहिये। किन्तु इतना विशेष है कि मात्र विग्रहगित मे वर्तमान जीव ही आनुपूर्वी के उदीरक है। क्योंकि विग्रहगित मे हा आनुपूर्वी का उदय होता है। तथा —

आहारी उत्तरतणु नरतिरितव्वेयए पमोत्तूण। उद्दीरंती उरलं ते चेव तसा उवग से।।७॥

श्चार्य-आहारी-आहारकशरीरी, उत्तरत्तणु-उत्तर शरीरी-वंक्रिय-शरीरी, नरतिरित्तव्वेयए-उसके वेदक मनुष्य और तियाँच, पमोत्तूण-छोडकर, उद्दीरती—उदीरणा करते है, उरल—औदार्कि शरीर की, ते चेव—वही, तसा— त्रस, उवग—अगोपाग की, से—उसके।

गाथार्थ—आहारक शरीरी तथा वैक्रिय शरीरी देव, नारक तथा उनके वेदक मनुष्य एव तियंचो को छोडकर शेष समस्त जीव औदारिक शरीर की उदीरणा करते हैं। वे ही सब परन्तु त्रस जीव उसके अगोपागनाम की उदीरणा के स्वामी हैं।

विशेषार्थ—आहारक शरीर की जिन्होने विकुर्वणा की है ऐसे आहारक शरीरी, वैद्रिय शरीरी देव तथा नारक तथा वैद्रिय शरीर की जिन्होने विकुर्वणा की है, ऐसे वैद्रिय शरीरी मनुष्य और तिर्यची को छोडकर शेष समस्त एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीव औदारिक शरीरनामकर्म, औदारिकबन्धनचतुष्ट्य एव औदारिकसघात इन छह प्रकृतियो की उदीरणा करते है तथा जो जीव औदारिक शरीरनाम की उदीरणा के स्वामी हैं वे ही सब औदारिक-अगोपागनाम की उदीरणा के भी स्वामी हैं। परन्तु यहाँ त्रस जीवो—द्वीन्द्रिय मे लेकर पचेन्द्रिय पर्यन्त जीवो—को ही उदीरक जानना चाहिये। क्योंकि स्थावरों में अगोपागनामकर्म का उदय नहीं होता है। तथा—

आहारी सुरनारग सण्णी इयरेऽनिलो उ पज्जत्तो। लद्धीए बायरो दीरगो उ वेउव्वियतणुस्स॥=॥ तदुवगस्सवि तेच्चिय पवण मोत्ताूणकेई नर तिरिया। आहारसत्तागस्स वि कुणइ पमत्तो विउव्वन्तो॥=॥

१ वैकिय और आहारक शारीर की विकुर्वणा करने वाले मनुष्य-तिर्यच को जब तक वह वैकिय और आहारक शारीर रहता है तब तक वैकिय और आहारक शारीर की उदय-उदीरणा होती है, औदारिक शारीर की उदय-उदीरणा नहीं होती। यद्यपि उस समय औदारिक शारीर है, परन्तु वह निश्चेण्ट है।

इाव्हार्थ-आहारी - आहारपर्याप्ति मे पर्याप्त, मुरनारग-देव और नाग्क, मण्णी- मर्जी, इयरे-इतर-मनुष्य, तिर्यंच, अनिलो-वायुनाय, उ-और, पन्जलो-पर्याप्त, लढीए-लिब्युक्त, वायरो-वादर, दीरगो-उदीग्क, उ-और, वेउव्वियतणुस्स-वैक्रिय गरीरनाम के।

तदुवंगम्मिव — उभी के अगोपागनाम के (वैक्रिय अगोपाग के),
तेन्चिय — वही, पवण — वायुकाय को, मोत्तूण — छोडकर, केइ — कोई, नर
तिरिया — मनुष्य, निर्यत्र, आहारमत्तगस्स — आहारकमण्यक की, वि — मी,
कुणइ — करता है, पमत्तो — प्रमत्तमयत, विडव्यन्तो — विकुर्वणा करता हुआ।

गायार — आहारपर्याप्ति से पर्याप्त देव और नारक, वैक्रिय-लाव्ध युक्त सजी मनुष्य, तियँच और वादर पर्याप्त वायुकाय के जीव वैक्रिय शारीरनाम के उदीरक हैं।

वायुकाय को छोडकर वैक्रिय-अगोपांग के भी वही जीव उदीरक हैं। मात्र कोई मनुष्य, तियंच उदीरक है। विकुवंणा करता हुआ प्रमत्तसयत आहारकसप्तक का उदीरक है।

विशेषार्थ—आहारपर्याप्ति से पर्याप्त देव और नारक तथा जिनको वैक्रिय शरीर करने की गक्ति—लिव्य उत्पन्न हुई है और उसकी विकुर्वणा कर रहे हैं ऐसे सज्जी मनुष्य और तियँच एवं वंक्रिय लिब्य-सम्पन्न दुर्भगनाम के उदय वाले बादर पर्याप्त वायुकाय के जीव वैक्रियगरीरनाम की तथा उपलक्षण से वैक्रियवन्धनचतुष्टय, वैक्रिय-सघातनाम का उदीरणा के स्वामी हैं। तथा—

वैक्रिय-अगोपागनाम की उदीरणा के स्वामी भी (वायुकाय के जीवो के अगोपाग नहीं होने से, उनको छोड़कर शेप) उपर्युक्त वहीं देवादि जीव जो वैक्रिय गरीरनाम के उदीरक हैं, वे सभी हैं। मात्र मनुष्य, तिर्यचो में कतिपय ही वैक्रिय शरीर एवं वैक्रिय-अगोपागनाम के उदीरक हैं। क्योंकि कुछ एक तिर्यंच और मनुष्य ही वैक्रिय लिख-युक्त होते हैं। जिनको उसकी लिख होती है, वे ही उसकी विकुर्वणा कर सकते हैं तथा आहारकसप्तक की विकुर्वणा करते हुए लिख्युक्त

उस समय नहीं होती है, इसलिये उसका निषेध किया है। बादर लोभ की उदीरणा तो नौवे अनिवृत्तिबादरसम्परायगुणस्थान तक होती है, अत बादर लोभ की उदीरणा के स्वामी नौवे गुणस्थान तक के जीव है। केवल किट्टीकृत लोभ की दसवे गुणस्थान में वर्तमान जीव ही उदीरणा करते हैं। क्योंकि उसका उदय दसवे गुणस्थान में ही होता है। तथा—

पचिदिय पज्जत्ता नरतिरिय चउरसउसभपुव्वाणं । चउरंसमेव देवा उत्तरतणुभोगभूमा य ॥११॥

शृब्दार्थ-पिविदियपज्जला-पचेन्द्रिय पर्याप्त, नरितरिय-मनुष्य, तिर्यच वडरसउसभपुव्वाण-समचतुरस्र आदि सस्थानो और वज्जऋषभनाराच आदि सहननो की, चडरसमेव-समचतुरस्रसस्थान के ही, वेवा-देव, उत्तरतगुभोगभूसा-उत्तर शरीर वाले और भोगभूमिज, य-और।

गायार्थ—समचतुरल आदि सस्थानो और वज्रऋषभनाराच आदि सहननो की उदीरणा पचेन्द्रिय पर्याप्त मनुष्य और तिर्यच करते है। देव, उत्तरशरीर वाले और भोगभूमिज समचतुरल्ल-सस्थान के ही उदीरक है।

विशेषार्थ — शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त पवेन्द्रिय तिर्यचो और मनुष्यो के समचतुरस्न आदि छह सस्थानो और वज्रऋषभनाराच आदि छह सहनना की उदीरणा होती है। अर्थात् मनुष्य और तिर्यच सस्थानो एव सहननो की उदीरणा के स्वामी है। लेकिन उदयप्राप्त कर्म की उदीरणा होती है, ऐसा सिद्धान्त होने से जब जिस सहनन और जिस सस्थान का उदय हो तभी उसकी उदीरणा होती है, अन्य की नही, यह समझना चाहिये। तथा—

१ यद्यपि यहाँ शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त को सहनन और न त्यान का उदीरक कहा है। परन्तु तनुस्थ उत्पत्तिस्थान मे उत्पन्न हुए के शरीरनामकर्म के

चौदह पूर्वघर प्रमत्तसयतगुणस्थानवर्ती जीव उसकी उदीरणा करते है। अर्थात् उसकी उदीरणा के स्वामी हैं। विषा—

तेत्तीस नामधुवोदयाण उद्दीरगा सजोगीओ। लोभस्स उ तणुकिट्टीण होति तणुरागिणो जीवा ॥१०॥

शब्दार्थं—तेत्तीस – तेतीस, नामधुवोदयाण – नाम की ध्रुवोदया प्रकृतियों के, उद्दीरगा — उदीरक, सजोगीओ — सयोगिकेवली तक के, लोमस्स — लोभ की, उ — और, तगुकिट्टीण — सूक्ष्म किट्टियों के, होति — होते है, तगुरागिणो — तनुरागि — सूक्ष्मसपरायगुणस्थानवर्ती, जीवा — जीव।

गायार्य — नामकर्म की ध्रुवोदया तेतीस प्रकृतियो के उदी-रक सयोगिकेवलीगुणस्थान तक के तथा लोभ की सूक्ष्म किट्टियो के तनुरागि—सूक्ष्मसपरायगुणस्थानवर्ती जीव उदीरक है।

विशेषार्थ — तैजससप्तक, वर्णादिबीस, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और अगुरुल घु रूप नामकर्म की तेतीस ध्रुवोदया प्रकृतियो की उदीरणा के स्वामी सयोगिकेवलीगुणस्थान तक मे वर्त-मान समस्त जीव है।

चरमाविलका छोडकर सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानवर्ती जीव लोभ सम्बन्धो सूक्ष्म किट्टियो की उदीरणा के स्वामी हैं। चरमाविलका यह क्षपकश्चेणि मे उदयाविलका है और वह सकल करण के अयोग्य है तथा उसके ऊपर दिलक नहीं है एव उपशमश्चेणि मे अन्तरकरण से ऊपर की दूसरी स्थिति मे दिलक होते है, परन्तु उनकी उदीरणा भी

<sup>?</sup> आहारक शरीर की विकुवंणा करके उस शरीर योग्य सम'त पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर अप्रमत्तगुणस्थान में जाता है और वहाँ उसको अट्ठाईम, उनतीन प्रकृतिक थे दो नामकर्ग के उदम शान होते है। जिससे आहारकि हिक की उदीरणा अपमत्तसयत भी करना है, लेकिन अल्प होने से उसकी विवक्षा न की हो, ऐसा प्रतीत होता है।

उस समय नहीं होती है, इसिलये उसका निपेव किया है। वादर लोभ की उदीरणा तो नीवें व्यनिवृत्तिवादरसम्परायगुणस्थान तक होती है, अत वादर लोभ की उदीरणा के स्वामी नीवे गुणस्थान तक के जीव हैं। केवल किट्टीकृत लोभ की दसवें गुणस्थान में वर्तमान जीव ही उदीरणा करते हैं। क्योंकि उसका उदय दसवे गुणस्थान में ही होता है। तथा—

> पिचिदिय पज्जत्ता नरितिरिय चउरसउसभपुव्वाण । चउरंसमेव देवा उत्तरतणुभोगभूमा य ॥११॥

शब्दार्थ —पिचिदियपज्जता—पचेन्द्रिय पर्याप्त, नरितरिय—मनुष्य, तियैच, चउरसउसअपुरवाण—समचतुरस्र आदि सम्यानो और वज्रऋपभनाराच आदि महननो की, चउरसमेव—समचतुरस्रसस्यान के ही, वेवा—देव, उत्तरतमुक्षोगभूमा—उत्तर भरीर वाले और भोगभूमिज, य—और।

गायार्थ—समचतुरस्र आदि सस्यानो और वज्रऋपभनाराच आदि सहनने की उदीरणा पचेन्द्रिय पर्याप्त मनुष्य और तिर्यंच करते है। देव, उत्तरश्रारीर वाले और भोगभूमिज समचतुरस्र-मम्यान के ही उदीरक हैं।

विशेषार्थ — भरोरपर्याप्ति से पर्याप्त पत्रेन्द्रिय तिर्यचो और मनुष्यों के ममचतुरस आदि छह सस्यानो और वज्रऋषभनाराच आदि छह महनना की उदीरणा होती है। अर्थात् मनुष्य और तिर्यंच मन्यानो एव सहननो की उदीरणा के स्वामी है। लेकिन उदयप्राप्त कर्म की उदीरणा होती है, ऐसा सिद्धान्त होने से जब जिस सहनन और जिस मस्यान का उदय हो तभी उसकी उदीरणा होती है, अन्य की नहीं, यह समझना चाहिये। विषा—

पद्मिष यहाँ शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त को सहनन और सस्यान का उदीरक यहा है। परन्तु तनुस्य उत्पत्तिस्थान से उत्पन्न हुए के शरीरनामकर्स के

समस्त देव, उत्तरशरीर वाले—आहारकशरीरी एव वैक्रियशरीरी तथा भोगभूमि मे उत्पन्त हुए समस्त युगलिक¹ मात्र समचतुरस्र-सस्थान की ही उदीरणा करते हैं। अन्य सस्थानो के उदय का अभाव होने से वे उन अन्य सस्थानो की उदीरणा भी नहीं करते है। तथा—

आइमसघयण चिय सेढीमारूढगा उदीरेति। इयरे हुण्ड छेवट्ठग तु विगला अपज्जत्ता॥१२॥

शब्दार्श —आइमसघयण —प्रथम सहनन की, चिय —ही, सेढीमारूढगा — श्रोण पर आरूढ हुए, उदीरेंति — उदीरणा करते हैं, इयरे —इतर, हुण्ड — हुण्डक की, छेवट्ठग — सेवार्त की, तु — और, विगला — विकलेन्द्रिय, अप- ज्जत्ता — अपर्यप्त ।

गाथार्थ-श्रेणि पर आरूढ हुए प्रथम सहनन की ही उदी-रणा करते है। इतर हुण्डक की तथा विकलेन्द्रिय एव अपर्याप्त सेवार्तसहनन की उदीरणा करते है।

विशेषार्थ — श्रेणि पर आरूढ अर्थात् उपशमश्रेणि पर तो आदि के तीन सहननो द्वारा आरूढ हुआ जा सकता है तथा उदय का अभाव होने से अन्य किसी भी सहनन वाले जीव क्षपकश्रेणि पर आरूढ नहीं हो सकते हैं। अतएव क्षपकश्रेणि पर आरूढ हुए जीव ही प्रथम सह-नन—वज्रऋषभनाराचसहनन की उदीरणा करते हैं। तथा —

'इयरे'—ऊपर जिन जीवो को जिस सस्थान का उदीरक कहा है, उनसे अन्य ऐसे एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, नारक एव लब्धि अपर्याप्त

उदय के साथ उनका उदय होता है और उदय के साथ उदीरणा भी होती है ऐसा नियम होने से सहनन और सस्थान का उदीरक भी तनुस्थ— भरीर मे वर्तमान जीव होना युक्तिसगत प्रतीत होता है।

सहननो मे भी प्रथम सहनन की उदीरणा युगलिक करते हैं।

पचेन्द्रिय तिर्यंच, मनुष्य हुण्डकसस्थान की उदीरणा करते हैं। क्योंकि उन सबको हुण्डकसस्थान का ही उदय होता है, अन्य कोई सस्थान जदय में होता ही नहीं है तथा विकलेन्द्रियो एवं लब्धि-अपर्याप्त पचेन्द्रिय तिर्यंच, मनुष्य के एक मेवार्तसहनन की ही उदीरणा होती हैं। शेष सहननों का उनके उदय नहीं होने से वे उनकी उदीरणा नहीं करते हैं। तथा—

वेउव्वियआहारगउदए न नरावि होति सध्यणी।
पज्जत्तवायरे चिचय आयवउद्दीरगो भोमो॥१३॥

शब्दार्थ —वेडिव्ययआहारगउदए —वैक्रिय और आहारक शरीर का उदय होने पर, न—नहीं, नरावि —मनुष्य भी, होति —होते ह, सघयणी —सहनन वाले, पण्जस्तवायरे —पर्याप्त वादर, क्विय —हीं, आयवडद्दीरगी —आतपनाम के उदीरक, भोमो —पृथ्वीकाय।

गाथार्थ—वैक्रिय और आहारक शरीर का उदय होने पर मनुष्य भी सहनन वाले नही होते है। पर्याप्त बादर पृथ्वीकाय जीव ही आतपनाम के उदीरक हैं।

विशेषार्थ—उत्तर वैक्रिय और आहारक शरीर नामकमं के उदय में वर्तमान मनुष्य तथा 'अपि' शब्द से उत्तर वैक्रियशरीरी तिर्यच भी किसी संहनन की उदीरणा नहीं करते हैं। क्योंकि सहनननाम औदारिक शरीर में ही होता है, अन्य शरीरों में हिंड्डिया नहीं होने से सहनन नहीं होता है तथा सूर्य के त्रिमान के नीचे रहने वाले खर पर्याप्त बादर पृथ्वीकाय जीव ही आतपनाम की उदीरणा के स्वामी हैं। क्योंकि इनके सिवाय अन्य किसी भी जीव के आतपनामकर्म का उदय होता ही नहीं है। तथा—

पुढवीआउवणस्सइ बायर पज्जत्त उत्तरतणू य । विगलपणिदियतिरिया उज्जोवुद्दीरगा भणिया ॥१४॥ शब्दार्थ — पुढवीआ उवणस्सइ — पृथ्वीकाय, अप्काय और वनस्पतिकाय, बायरपज्जल — बादर पर्याप्त, उत्तरतणू — उत्तर वैकिय और आहारक शरीरी, य — और, विगलपणि दियतिरिया — विकलेन्द्रिय और पचेन्द्रिय तिर्यंच, उज्जोबुद्दीरगा — उद्योतनाम के उदीरक, भणिया — कहे गये हैं।

गाथार्थ —बादर पर्याप्त पृथ्वीकाय, अप्काय और वनस्पति-काय तथा उत्तर वैक्रिय एव आहारक शरीरी. विकलेन्द्रिय और पचेन्द्रिय तियँच उद्योतनामकर्म के उदीरक कहे गये है।

विशेषार्थ—बादर लिब्धपर्याप्त पृथ्वीकाय, अप्काय और (प्रत्येक या साधारण) वनस्पतिकाय तथा उत्तर वैक्रियशरीरी, आहारकशरीरी तथा पर्याप्त विकलेन्द्रिय एव तिर्यंच पचेन्द्रिय ये सभी जीव उद्योत-नाम की उदीरणा के स्वामी है। क्योंकि इन सभी जीवों के उद्योत नाम का उदय सभव है। जब और जिनको उद्योतनाम का उदय हो तब और उनको उद्योतनाम की उदीरणा भी होती है। तथा —

सगला सुगतिसराण पज्जत्तासंखवास देवा य। इयराण नेरइया नरतिरि सूसरस्स विगला य॥१४॥

शब्दार्थ-सगला-समस्त इन्द्रियो वाले-पचेन्द्रिय, सुगति-गृभ विहायोगिति, सराण - सुस्वर के, पज्जत्तानखवास-पर्याप्त अयख्यात वर्पायुष्क, देदा-देव, य-और, इयराण-इतर के अगुभ विहायोगिति और दुस्वर के, नेरडया-नैरियक, नरितरि-मनुष्य, तिर्यंच, सुसरस्स-सुस्वर के, विगला-विकलेन्द्रिय, य- और दुस्वर के।

गायार्थ—पर्याप्त पचेन्द्रिय, असंख्यवर्षायुष्क युगलिक और देव शुभ विहायोगित एव सुस्वर के तथा नैरियक और कितनेक मनुष्य, तिर्यच अशुभ विहायोगित और दुस्वर के उदीरक है। विकलेन्द्रिय सुस्वर और दुस्वर के उदीरक हैं।

षिशेपार्थ- कितने ही पर्याप्त पचेन्द्रिय तिर्यच और मनुष्य तथा सभी असस्यवर्षायुष्क युगलिक, सभी देव प्रशस्त विहायोगित और मुस्वर नाम की उदीरणा के स्वामी हैं तथा नारक एव जिनको उनका उदय हो ऐसे पर्याप्त मनुष्य, तिर्यंच अप्रशस्त विहायोगित एव दु.स्वर की उदीरणा के स्वामी हैं तथा पर्याप्त विकलेन्द्रियो में से कितनेक सुस्वर की और कितने ही दुस्वर की उदीरणा के स्वामी है। लिब्ध-अपर्याप्त विकलेन्द्रियादि के विहायोगित और स्वर का उदय नहीं होता है। तथा—

ऊसासस्स सरस्स य पज्जत्ता आणुपाणभासासु। जाण निरुम्भइ ते ताव होति उद्दीरगा जोगी॥१६॥

शब्दार्थ — क्रसासस्स — श्वासोच्छ्वास के, सरस्स — स्वर के, य — और पज्जला — पर्याप्त, आणुपाणभासासु — आनप्राण और भाषा पर्याप्ति से, जा — जब तक, ण — नहीं, निरुम्भइ — निरोध करते हैं, ते — उनके, ताब — तब तक, होति — होते हैं. उद्दोरगा — उदीरक, जोगी — सयोगिकेवली।

गाथार्थ—आनप्राण और भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त अनुक्रम से श्वासोच्छवास और स्वर के उदीरक है तथा जब तक उन दोनों का निरोध नहीं होता है, तब तक उन दोनों के सयोगि-केवली उदीरक है।

विशेषार्थ—उच्छवास और स्वर के साथ आनप्राण एव भाषा शब्द का अनुक्रम से योग करके यह तात्पर्य समझना चाहिये कि श्वासोच्छ्वासपर्याप्ति से पर्याप्त समस्त जीव उच्छवासनामकर्म की उदीरणा के स्वामी है तथा भाषापर्याप्ति से पर्याप्त सभी जीव स्वर—

१ लिक्स-अपर्याप्त मनुष्य तिर्यं नो ने उक्त प्रकृतियों का उदय ही नहीं होता है। क्यों कि उनको आदि के २१ और २६ प्रकृतिक ये दो ही उदयस्थान होते है। पर्याप्तनाम के उदय वाले मनुष्य तिर्यं नो में किसी को शुभ विहायोगित और सुस्वर का और किसी को अशुभ विहायोगित व दुस्वर का उदय होता है और जिसको जिसका उदय होता है, वह उसकी उदी-रणा करता है।

सुस्वर अथवा दु स्वर इन दोनों में से जिसका उदय हो, उसके उदी-रक हैं। क्यों कि परस्पर विरोधी प्रकृति होने से दोनों का एक साथ उदय नहीं होता है। यद्यपि पूर्व में सामान्य से स्वरनाम के उदीरक पर्याप्त बताये जा चुके हैं, लेकिन भाषापर्याप्ति से पर्याप्त ही स्वर के उदीरक होते हैं, यह विशेष बताने के लिए यहाँ पुन निर्देश किया है। तथा—

जब तक उच्छ्वास और भाषा का रोध नही होता है, तब तक ही सयोगिकेवली भगवान उच्छ्वास एव स्वर नाम की उदीरणा के स्वामी होते है, तत्पश्चात् उदय नही होने से उदीरणा नही होती है। तथा—

नेरइया सुहुमतसा विजय सुहुमा य तह अपज्जत्ता । जसिकत्त् दीरगाइज्जसुभगनामाण सिण्णसुरा ॥१७॥

शब्दार्थ — नेरइया — नारक, सृहुमतसा — सूक्ष्म त्रस, विज्जय — छोडकर, सृहुमा — सूक्ष्म, य — और, तह — तथा, अपज्जता — अपर्थाप्त, जसिकत्तु दीर-गाइज्ज — यश कीर्ति के उदीरक, आदेय नाम, सुभगनामाण — सुभग नाम के, सिण्णसुरा — सज्ञी और देव।

गाथार्थ—नारक, सूक्ष्मत्रस, सूक्ष्म तथा अपर्याप्तको को छोडकर शेष जीव यश कीर्ति के उदीरक होते है। आदेय और सुभग नाम के उदीरक सज्ञी और देव होते है।

विशेषार्थ—नारक, सूक्ष्मत्रस—तेजस्काय और वायुकाय के जीव, सूक्ष्मनामकर्म के उदय वाले सभी जीव तथा लब्धि-अपर्याप्त एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय इन सबको छोडकर शेष समस्त जीव यश कीर्ति के उदीरक है। इनमें भी जिनको यश कीर्ति का उदय सम्भव है और उनको जब यश कीर्ति का उदय हो तभी उसकी उदीरणा करते है।

कितने ही सज्ञी मनुष्य और तियँच तथा कितनेक देव जिनको उनका उदय हो, वे सुभग एव आदेय नाम के उदीरक है। तथा—

उच्चं चिय जइ अमरा केई मणुया व नीयमेवण्णे ।

चउगइया दुभगाई तित्थयरो केवली तित्थ ।।१८।।

इाव्दार्थ--उच्च--उच्चगोत्र की, चिय--ही, जइ--यित, अमरा--देव,

केई--कोई-कोई, मणुया-- मनुष्य, व-- अथवा, नीयमेवण्णे--अन्य दूसरे नीच
गोत्र की, चउगइया-- चारो गित के, दुभगाई--दुर्भगादि की, तित्थयरो
केवली--तीर्थंकर केवली, तित्थ-- तीर्थंकरनाम की।

गाथार्थ—यित और देव उच्चगोत्र की ही उदीरणा करते हैं। कोई-कोई मनुष्य भी उच्चगोत्र के उदीरक है और अन्य जीव नीचगोत्र के ही उदीरक हैं। दुर्भग आदि की चारो गित के जीव उदी-रणा करते हैं। तीर्थकर केवली तीर्थंकरनाम के उदीरक है।

विशेषार्थ—सम्यक् सयमानुष्ठान मे प्रयत्नवन्त समस्त मुनिराज और समस्त भवनपित, व्यन्तर, ज्योतिष्क एव वैमानिक देव उच्चगोत्र की ही उदीरणा करते है तथा जिनका उच्चकुल मे जन्म हुआ है ऐसे कोई-कोई मनुष्य भी उच्चगोत्र के उदीरक है। उनको नीचगोत्र का उदय नहीं होने से वे नीचगोत्र की उदीरणा नहीं करते है तथा उक्त से व्यतिरिक्त नारक, तियँच और नीच कुलोत्पन्न मनुष्य नीचगोत्र की ही उदीरणा करते हैं। तथा—

'दुभगाई' अर्थात् दुर्भग, अनादेय और अयश कीर्ति नामकर्म की इन तीन प्रकृतियो की चारो गति के जीव उदीरणा करते है। मात्र जिनको सुभग आदि का उदय हो वे उनकी उदीरणा करते है तथा शेष सभी जीव दुर्भग आदि के उदय मे रहते दुर्भग आदि की उदीरणा करते है। तथा—

जिन्होने तीर्थकरनाम का बघ किया है उनको जब केवलज्ञान उत्पन्न हो तब वे तीर्थंकरनाम की उदीरणा करते हैं। क्योकि उसे सिवाय शेष काल मे तीर्थकरनाम का उदय नहीं होता है। तथा—

मोत्तूण खीणरागं इ दियपज्जत्तगा उदीरंति । निद्दापयला सायासायाई जे पमत्तत्ति ॥१८॥ शब्दार्थ — मोत्तूण — छोडकर, खीणराग — क्षीणराग को, इदियपण्जत्तगा — इन्द्रियपर्याप्ति से पर्याप्त, उदीरति — उदीरणा करते हैं, निद्दापयला — निद्रा और प्रचला की, सायासायाई — साता अमाता वेदनीय की, जे — जो, पमत्ति — प्रमत्तगुणस्थान तक के।

गाथार्थं —क्षीणराग को छोडकर इन्द्रियपर्याप्ति से पर्याप्त सभी निद्रा और प्रचला की उदीरणा करते हैं। साता- असाता वेदनीय के प्रमत्तगुणस्थान तक के जीव उदीरक हैं।

विशेषार्थ — 'खीणराग' अर्थात् क्षीणमोह नामक बारहवा गुण-स्थान, अत उस गुणस्थान की चरम आविलका शेष न रहे, तब तक इन्द्रियपर्याप्ति से पर्याप्त सभी जीव जब उनका उदय हो तब निद्रा और प्रचला की उदीरणा करते है। इस सम्बन्ध मे मतान्तर निम्न प्रकार हैं—

१ कर्मस्तव नामक प्राचीन दूसरे कर्मग्रन्थ के कर्ता आदि कितनेक आचार्य क्षपकश्चेणि में और क्षीणमोहगुणस्थान में भी निद्राद्विक का उदय मानते हैं। अत जब उदय हो तब अवश्य उसकी उदीरणा होती है, इस सिद्धान्त के अनुसार उनके मतानुसार इन्द्रियपर्याप्ति से पर्याप्त होने के काल से लेकर क्षीणमोहगुणस्थान की चरमाविलका शेष न रहे, तब तक निद्राद्विक की उदीरणा होती है। अर्थात् चरमा-विलका से पूर्व तक निद्राद्विक की उदीरणा होती है।

२ सत्कर्म नामक ग्रन्थ के कर्ता आदि कितने ही आचार्य 'निद्दादुगस्स उदओ खीणखनगे परिच्चज्ज' क्षपकश्चेणि और क्षीणमोहगुणस्थान में वर्तमान जीवो को छोडकर निद्राद्विक का उदय मानते है। अत उनके मतानुसार क्षपकश्चेणि में वर्तमान जीवो को छोडकर शेष उपशातमोह-गुणस्थान तक में वर्तमान समस्त जीवों के निद्राद्विक का उदय और उदीरणा होती है। ३ कर्मप्रकृति उदीरणाकरण गाथा १८ मे कहा है—जिस समय इन्द्रियपर्याप्ति से पर्याप्त होता है, उसके बाद के समय से लेकर क्षपकश्चेण और क्षीणमोहगुणस्थान मे वर्तमान जीवो को छोडकर (उपशातमोहगुणस्थान पर्यन्त) शेष सभी जीव निद्रा और प्रचला की उदीरणा के स्वामी है। तथा—

मिथ्यादृष्टि से लेकर छुठे प्रमत्तसयतगुणस्थान पर्यन्त वर्तमान समस्त जीव साता-असाता वेदनीय की उदीरणा करते हैं। अन्य अप्रमत्तसयत आदि गुणस्थानवर्ती अति विशुद्ध परिणाम वाले होने से तद्योग्य अध्यवसायो के अभाव मे दोनो वेदनीयकर्म मे से किसी की उदीरणा नहीं करते है। मात्र उनके साता-असाता मे से एक का उदय ही होता है। तथा—

अपमत्ताईउत्तरतणू य अस्संखयाउ वज्जेत्ता। सेसानिद्दाण सामी सबंत्रगंता कसायाण॥२०॥

शब्दार्थ — अपमत्ताई — अप्रमत्तादि, उत्तरत्त पू — उत्तर शरीर वालो, य - और, अस्तखयाच — असल्यात वर्षायुष्को को, वज्जेता — छोडकर, सेसानि-हाग शेप निदाओं के, सामी — स्वामी, सवधगता — अपने वधविच्छेद तक, फसायाण कपायों के।

गाथार्थ — अप्रमत्तादि उत्तर शरीर वालो और असल्यात वर्षायुष्को को छोडकर शेप जीव शेष निद्राओ की उदीरणा के स्वामी है। जिस कपाय का गुणस्थानो मे जहाँ-जहाँ वन्धविच्छेद होता है, वहाँ तक मे वर्तमान जीव उस-उस कपाय की उदीरणा के स्वामी है।

१ :िदयपज्जत्तीए दुममयपज्जत्तगाए पाउग्गा । निद्दापयनाण सीणरामध्वमे परिच्चज्जा।

<sup>--</sup>कमत्रवृत्ति, उदीरणावरण अधिकार, गाया १८

विशेषार्थ— अप्रमत्तासयत आदि गुणस्थान वालो, 'उत्तारतणू' अर्थात् वैक्रियशरीरी और आहारकशरीरी तथा असख्यात वर्षायुष्क युगलिको को छोडकर शेष सभी जीव शेष निद्राओ—निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानिद्ध की उदीरणा के स्वामी है। तथा—

जिस कषाय का जिस गुणस्थान मे वन्धविच्छंद होता है, उस गुणस्थान पर्यन्त वर्तमान जीव उस-उस कषाय के उदीरक हैं, अन्य नहीं। जैसे कि अनन्तानुबन्धिकपाय के सासादनगुणस्थान तक में वर्तमान, अप्रत्याख्यानावरणकषाय के अविरतसम्यय्दृष्टि तक में वर्तमान, प्रत्याख्यानावरणकषाय के देशविरत गुणस्थान तक में वर्तमान तथा लोभ वर्जित सज्वलनकषाय के नौवे अनिवृत्तिबादरसम्प-रायगुणस्थान में जहाँ तक बन्ध होता है, वहाँ तक वर्तमान एव सज्वलन लोभ के अनिवृत्तिबादरसम्परायगुणस्थान पर्यन्त वर्तमान जीव उदीरक है और सूक्ष्म लोभिकट्टियों की उदीरणा दसवे गुणस्थान में वर्तमान आत्माएँ करती हैं। तथा—

हासरईसायाण अतमुहुत्त तु आइम देवा। इयराण नेरइया उड्ढं परियत्तणविहीए॥२१॥

शब्दार्थ – हासरईसायाण — हास्य, रित और सातावेदनीय के, अतमुहुत्त — अन्तर्मु हूर्त, तु—और, आइम — पहले, देवा — देव, इयराण — इतरो के, नेरइया — नारक, उड्ड — इसके वाद, परियत्तणिवहीए — परावर्तन के क्रम से।

गाथार्थ-पहले अन्तर्मु हूर्त पर्यन्त देव हास्य, रित और सातावेदनीय के और नारक इतरो-अरित, शोक एव असाता के उदीरक होते है। इसके वाद परावर्तन के क्रम से उदीरक होते है। विशेषार्थ-उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अन्तर्मु हूर्त पर्यन्त सभी देव हास्य, रित और सातावेदनीय के ही अवश्य उदीरक होते

१ यहाँ वैकिय शरीरी पद से देव, नारक तथा वैकिय शरीर की जिन्होंने विकुवणा की हैं ऐसे मनुष्य, तियँचो का ग्रहण करना चाहिये।

है। क्योकि प्रारम्भ के अन्तर्मु हूर्त पर्यन्त सभी देवो के हास्य, रित और साता का ही उदय होता है तथा नारक उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अन्तर्मु हूर्त पर्यन्त अवश्य शोक, अरित एव असातावेदनीय के ही उदीरक होते है। इसका कारण यह है कि नारको के उस समय शोक, अरित तथा असातावेदनीय का ही उदय होता है।

आद्य अन्तर्मुं हूर्त बीतने के बाद देव और नारक परावर्तन के क्रम से छहो प्रकृतियों में से यथायोग्य जिनका उदय होता है उनके उदी-रक होते है। ये छह प्रकृतिया परावर्तमान है और परावर्तमान होने से सर्वदा अमुक प्रकृतियों का ही उदय नहीं हो सकता है। नारकों का अधिक काल असाता के उदय में ही व्यतीत होता है और साता का उदय तीर्थंकर के जन्मकल्याणक आदि प्रसगों पर तथा देवों का अधिक काल साता के उदय में जाता है और असाता का उदय तो मात्सर्यादि दोषों की उत्पत्ति, प्रियवियोग एव च्यवनादि प्रसगों पर सभव है।

कितने ही नारक जो कि तीव पाप के योग से नरको मे उत्पन्न हुए है, उनको अपनी भवस्थिति पर्यन्त असातावेदनीय का ही उदय सभव होने से वे उसी के—आसातावेदनीय के ही उदीरक होते है। तथा—

हासाईछक्कस्स उ जाव अपुव्वो उदीरगा सव्वे । उदओ उदीरणा इव ओघेण होइ नायव्वो ॥२२॥

शब्दार्थ हासाईछक्कस्स हास्यादिषट्क के, उ ही, जाव पर्यन्त के, अपुक्को अपूर्वकरण, उदीरगा उदीरक, सब्वे सभी, उदओ उदय, उदीरणा इव उदीरणा के समान, ओघेण सामान्य से, होइ है, नायक्वो जानने योग्य।

गायार्थ-अपूर्वकरणगुणस्थान पर्यन्त के सभी जीव हास्यादिषट्क के उदीरक होते है। सामान्य से उदीरणा के समान ही उदय जानने योग्य है। विशेषार्थ—हास्य, रित, अरित, शोक, भय और जुगुप्सा रूप हास्यषट्क के उदीरक अपूर्वकरणगुणस्थान पर्यन्त वर्तमान सभी जीव जानना चाहिये ।

जिस प्रकार से विस्तारपूर्वक प्रकृति-उदीरणा का स्वरूप कहा है उसी प्रकार सामान्यत उदय का स्वरूप भी समझना चाहिये। इसका कारण यह है कि उदय और उदीरणा प्राय साथ ही प्रवर्तित होती है। किन्तु इतना विशेष है कि इकतालीस प्रकृतियों में ही उदीरणा से उदय अधिककाल पर्यन्त होता है। इसी बात को यहाँ प्राय शब्द से स्पष्ट किया है। क्योंकि उनसे शेष रही प्रकृतियों में तो उदय और उदीरणा युगपद्भावी है। तथा—

पगइट्ठाणविगप्पा जे सामी होति उदयमासज्ज ।
तेच्चिय उदीरणाए नायव्वा घातिकम्माण ॥२३॥
शब्दार्थ-पगइट्ठाणविगप्पा-प्रकृतिस्थान और विकल्प, जे- जो,
सामी- स्वामी, होति- है, उदयमासज्ज-उदयाश्रित, तेच्चिय-वे ही,
उदीरणाए-उदीरणा मे, नायव्वा-जानना चाहिये, घातिकम्माण-घाति
कर्मो के ।

गाथार्थ— घातिकर्मों के उदयाश्रित जो प्रकृतिस्थान और उनके विकल्प तथा स्वामी कहे है, वे ही उदीरणा मे भी जानना चाहिये।

विशेषार्थ — 'घातिकम्माण' अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह-नीय और अतराय रूप घातिकमों के उदय की अपेक्षा जो-जो प्रकृति-स्थान पूर्व मे कहे गये है और उन-उन प्रकृतिस्थानो के जो-जो भेद बताये है एव उन-उन भेदो के मिथ्याहिष्ट आदि जो स्वामी कहे है वे सभी अन्यूनानितिरिक्त उदोरणा के विषय मे भी समझना चाहिये।

१ इकतालीस प्रकृतियो के नाम एव उनका कितने काल उदय अधिक होता है यह पाचवे अधिकार की उदय विधि के प्रसग मे गाथा ६--१०० द्वारा स्पष्ट किया है।

क्योंकि इकतालीस प्रकृतियों के सिवाय शेप प्रकृतियों का जहाँ तक उदय होता है—तव तक उदोरणा भी होती है, ऐसा शास्त्रीय सिद्धान्त है।

एक साथ जितनी प्रकृतियों का उदय हो, वह प्रकृतिस्थान कह-लाता है। जैसे कि मिथ्यादृष्टि को मोहनीयकर्म की एक साथ सात, आठ, नौ या दस प्रकृतिया उदय में होती है। उनमें में आठप्रकृतिक स्थान वा उदय अनेक प्रकार में होता है, इसी प्रकार नीप्रकृतिक का भी अनेक रीति में होता है। इसी तरह उदोरणा में भी प्रकृतिस्थान, उनके विकल्प आदि के मम्बन्य में भी जानना चाहिये। तथा—

मोत्तां अजोगिठाण सेसा नामस्स उदयवण्णेया। गोयस्स य सेमाण उदोरणा जा पमत्तोत्ति॥२४॥

शब्दार्थ—मोत्तु छोउनर, अजोगिठाण—अयोगि वे प्रवृतिन्धान को, नेमा - गेम नामन्म—नामक्षम ते, उदयवण्णेया —उदय ते समान जानना नाहिए गोयम्म गोप्रसम के य और, मेमाज - भेप की उदौरणा — उजीरणा जा —यापन्, नक्ष पमतोनि - प्रमन्त्रयनगुगरणन ।

गायार्थ-अयोगि के प्रकृतिस्थानों को छोड़कर नाम और गोत्र गर्म के घेप प्रकृतिस्थान उदय के समान जानना तथा घेप (वेदनीय और आयु) की उदीरणा प्रमत्तगुणस्थान पयन्त हाती है।

विशेषार्य - अयोगिगुणस्थान सम्बन्धी आठ प्रकृति के उदय एउ

अयोगिकेवली भगवान योग का अभाव होने से किसी भी कर्म की उदीरणा नही करते है। इसलिये आठ प्रकृति रूप और नौ प्रकृति रूप प्रकृतिस्थान अयोगिकेवली को उदय मे होते हैं परन्तु उदीरणा मे नहीं होते हैं। शेष बीस, इक्कीस आदि प्रकृतिक स्थान उदय की तरह उदीरणा मे भी सामान्यत सप्रभेद जानना चाहिये।

गोत्र के सम्बन्ध मे जहाँ-जहाँ उच्चगोत्र या नीचगोत्र का उदय नही होता, उसको छोडकर शेष उदय उदीरणासहित जानना चाहिये। अर्थात् जब-जब और जहाँ-जहाँ उच्चगोत्र या नीचगोत्र का उदय हो वहाँ-वहाँ और तब-तब उदीरणा भी साथ मे होती है। मात्र चौदहवे गुणस्थान मे योग का अभाव होने मे उच्चगोत्र का उदय होने पर भी उदीरणाहीन होता है, यह समझना चाहिये।

साता-असातावेदनीय और मनुष्यायु की प्रमत्तसयतगुणस्थान पर्यन्त उदीरणा जानना चाहिये, आगे अप्रमत्तसयत आदि गुणस्थानो मे नहीं। क्योकि वे गुणस्थान अति विशुद्ध परिणाम वाले है। वेदनीय और आयु की उदीरणा घोलमान परिणाम मे होती है और वैसे परिणाम छठे प्रमत्तसयतगुणस्थान पर्यन्त ही होते है।

इति शब्द अधिक अर्थ का सूचक होने से शेष तीन आयु की और मनुष्यायु की भी अन्तिम आविलका मे उदीरणा नही होती है, केवल उदय ही होता है। 1

इस प्रकार से प्रकृति-उदीरणा की वक्तव्यता जानना चाहिये। अव क्रमप्राप्त स्थिति-उदीरणा का वर्णन प्रारम्भ करते हैं।

### स्थिति-उदीरणा

स्थिति-उदीरणा की वक्तव्यता के पाच अर्थाधिकार है—१ लक्षण, २ भेद, ३ साद्यादि प्ररूपणा, ४ अद्धाछेद और ५ स्वामित्व। इनमे से पहले लक्षण और भेद इन दो विषयो का प्रतिपादन करते हैं।

१ सुगम बोध के लिये उक्त कथन का दर्शक प्रारूप परिशिष्ट मे देखिये।

#### रक्षण और भेद

पत्तोदयाए इयरा सह वेयइ ठिइउदीरणा एसा । बेथावलिया हीणा जावुक्कोसत्ति पाउग्गा ॥२५॥

श्रव्दार्थ - पत्तोवयाए - उदयप्राप्त, इयरा - इतर - उदय अप्राप्त, सह -साथ, वेयइ - वेदन की जाती है, ठिइउदीरणा - स्थित-उदीरणा, एसा - वह, वेआविलया - दो आविलका, हीणा - न्यून, जावुक्कोसित - उत्कृष्टिस्थित पर्यन्त, पाउग्गा - प्रायोग्य।

गाथार्थ- जदयप्राप्त स्थिति के साथ जो इतर - उदय-अप्राप्त स्थिति वेदन की जाती है, वह स्थिति- उदीरणा है और वह दो आविलकान्यून उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त उदीरणाप्रायोग्य है।

विशेषार्थ—गाथा मे स्थिति-उदीरणा का लक्षण एव उसके भेदो का निरूपण किया है। उनमें से स्थिति-उदीरणा का लक्षण इस प्रकार है—

उदयप्राप्त स्थिति के साथ 'इयरा उदय-अप्राप्त, उद्याविलका से ऊपर रही हुई स्थिति को वीर्यंविशेष के द्वारा आर्काषत कर, खीचकर को वेदन किया जाता है, उमे स्थिति-उदीरणा कहते है। यद्यपि स्थिति के समयो को खीचकर उसका प्रक्षेप या अनुभव नहीं होता है। क्यों कि काल खीचा नहीं जाता है, परन्तु उदयाविलका के बीतने के बाद उसउस समय में भोगने के लिये नियत हुए दिलकों को वीर्यंविशेष से खीचकर उदयाविलका में जो समय—स्थितिस्थान है उनके साथभोगने-याग्य किये जाते है। तात्प्यं यह कि उदयाविलका के बाद किसी भी समय भोगने योग्य दिलकों को उदीरणाकरण द्वारा उदयाविलका के साथ भोगनेयोग्य किये जाते है।

यद्याप उदीरणा दिलको की ही होती है, परन्तु उस-उस स्थिति-स्थान मे रहे हुए कर्मदिलको को उदीरित किया जाता है, इसीलिये इस प्रकार की उदीरणा को स्थिति-उदीरणा कहते है। इस प्रकार से स्थिति-उदीरणा का लक्षण जानना चाहिये। अब भेदो का प्रतिपादन करते है---

ज्ञानावरण आदि कर्मों की दो आविलकान्यून उत्कृष्ट स्थिति जितनी हो, उतनी उत्कृष्ट से उदीरणायोग्य स्थिति है। यानि दो आविलकान्यून उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त के जितने समय होते है, उतने स्थितिस्थान उदीरणा के योग्य है।

अब इसी बात को स्पष्ट करते है—उदय होने पर जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है, उनकी उत्कृष्ट से दो आविलका न्यून समस्त स्थिति उदीरणायोग्य है। जैसे कि ज्ञानावरण आदि जिन प्रकृतियों का उदय हो तब उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, उनकी बधा विलका जाने के बाद उदयाविलका से ऊपर की समस्त स्थिति की उदीरणा की जाती है। इस प्रकार उदयबधोत्कृष्टा प्रकृतियों की आविलकाद्विक न्यून उत्कृष्ट स्थित उत्कृष्ट उदीरणायोग्य होती है तथा जिन नरकगित आदि कर्मप्रकृतियों का उदय—रसोदय न हो तब उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है, उनका यथासभव उदय हो तब जितनी स्थिति सत्ता में होती है, उसमें से उदयाविलका रहित शेष स्थितिया उदीरणा-योग्य होती है।

दो आविलकान्यून उत्कृष्ट स्थिति के जितने समय हो उतने स्थिति उदीरणा के प्रभेद जानना चाहिये। वे इस प्रकार—उदयाविलका से ऊपर की समय मात्र स्थिति किसी को उदीरणायोग्य होती है कि जिसे सत्ता मे उतनी ही स्थिति केषा रही हो। इसी तरह किसी को दो समयमात्र, किसी को तीन समयमात्र, इस प्रकार बढते हुए यावत् विसी को दो आविलका यून उत्कृष्ट स्थिति उदीरणायोग्य होती है। जिससे आविलकाद्विक न्यून उत्कृष्ट स्थिति के जितने समय उतने उदीरणा के स्थान-भेद समझना चाहिये।

इस प्रकार से उदीरणा के भेदो का कथन करने के अनन्तर अब निमप्राप्त साद्यादि प्ररूपणा का विचार करते हैं। यह प्ररूपणा मूल- प्रकृतिविषयक और उत्तर प्रकृतिविषयक इस तरह दो प्रकार को है। उसमे से पहले मूल प्रकृति-सम्बन्धी साद्यादि प्ररूपणा करते हैं। मूल प्रकृति सम्बन्धी साद्यादि प्ररूपणा

वेयणियाऊण दुहा चउिव्वहा मोहणीय अजहन्ना । पचण्ह साइवज्जा सेसा सव्वेसु दुविगप्पा ॥२६॥

शब्दार्थ — वेयणियाऊण — वेदनीय और आयु की, दुहा — दो प्रकार, चडिवहा — चार प्रकार, मोहणीय — मोहनीय की, अजहन्ना — अजवन्य, पचण्ह — पाच की, साइवज्जा — सादि को छोडकर, सेसा — ग्रेप, सब्वेसु — सय कमों मे, दुविगण्या — दो प्रकार।

गाथार्थ - वेदनीय और आयुकी अजघन्य उदीरणा के दो प्रकार, मोहनीय के चार प्रकार और शेष पाच कर्म के सादि के विना तीन प्रकार है। सब कर्मों मे शेष विकल्प के दो प्रकार है।

विशेषार्थं — वेदनीय और आयु की अजघन्य स्थिति-उदीरणा सादि और अध्रुव-सात इस प्रकार दो तरह की है। वह इस प्रकार—वेदनीय की जघन्य स्थिति की उदीरणा अति अल्पस्थिति की सत्ता वाले एकेन्द्रिय को होती है। समयान्तर —कालान्तर मे बढती सत्ता वाले उसी के अजघन्य स्थिति की उदीरणा होती है तथा जघन्य स्थिति की सत्ता वाला हो तब उसी के जघन्य स्थिति की उदीरणा होती है। इस तरह जघन्य से अजघन्य और अजघन्य से जघन्य उदीरणा होते रहने से वे दोनो सादि-अध्रुव (सात) है।

आयु की जवन्य स्थिति की उदीरणा के सिवाय शेष समस्त अज-घन्य स्थिति-उदीरणा है और वह समयाधिक पर्यन्ताविलका शेष रहे तव नही होती है। क्योंकि समयाधिक पर्यन्ताविलका शेष रहे तब जघन्य स्थिति-उदीरणा होती है तथा परभव मे उत्पत्ति के प्रथम समय मे अजघन्य स्थिति-उदीरणा होती है, अत वह सादि-सात (अध्युव) है एव जघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट यह तीनो विकल्प सादि-सात हैं। इनमे से जघन्य का विचार तो अजघन्य स्थिति-उदी-रणा के प्रसग मे किया जा चुका है और उत्कृष्ट स्थिति-उदीरणा आयु का उत्कृष्ट बघ कर उसका जब उदय हो तब समय मात्र होती है। तत्पवचात् अनुत्कृष्ट स्थिति-उदीरणा होती है और वह समयाधिक आविलका प्रमाण आयु शेष रहे तब तक होती है। समयाधिक आविलका शेष रहे तब समय प्रमाण स्थिति की जघन्य उदीरणा होती है। इस तरह नियत काल पर्यन्त प्रवित्त होने से ये तीनो विकल्प सादि-सात है। तथा—

'चउन्विहा मोहणीय 'अर्थात् मोहनीय की अजधन्य स्थिति-उदीरणा सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव इस तरह चार प्रकार की है । वह इस प्रकार—मोहनीय की जघन्य स्थिति-उदीरणा सूक्ष्मसपराय-गुणस्थान मे वर्तमान उपशमक अथवा क्षपक के उस गुणस्थान की समयाधिक आवलिका शेष रहे तब होती है। इसके सिवाय सर्वत्र अज-घन्य उदीरणा होतो है। वह उपशातमोहगुणस्थान मे होती नही, वहाँ से पतन होने पर होतो है, अत सादि है, उस स्थान को जिन्होने प्राप्त नहीं किया उनके अनादि, अभव्य के घ्रुव और भव्य के अघ्रुव है। उसके शेष जधन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ये तीनो विकल्प सादि-सात है । इनमे से मोहनीय की जघन्य स्थिति-उदीरणा दसवे गुणस्थान मे उस गुणस्थान का समयाधिक आवलिका काल शेष रहे तब समय प्रमाण स्थित की होती है और वह समय मात्र की होती होने से सादि-सात है, उत्कृष्ट स्थिति-उदीरणा उत्कृष्ट सक्लेश मे वर्तमान मिथ्या-दृष्टि के कितनेक काल अर्थात् उत्कृष्ट स्थितिवन्घ अन्तर्मु हर्त तक होते होने से अन्तर्मु हूर्त पर्यन्त होती है, उसके बाद अनुत्कृष्ट उदीरणा होती है एव क्लिप्ट परिणाम के योग से उत्कृष्ट स्थिति बधे तव उत्कृष्ट स्थिति-उदीरणा होती है। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के विशुद्धि और सक्लेश परिणाम से उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्य हो तव उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति-उदीरणा होती है। इसलिये वे दोनो सादि सात है।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अतराय, नाम और गोत्र इन पाच कर्मों की अज्ञचन्य स्थिति-उदीरणा अनादि, ध्रुव और अध्रुव इस तरह तीन प्रकार की है। उसमे ज्ञानावरण, दश्चनावरण और अतराय की ज्ञचन्य स्थिति-उदीरणा क्षीणकषाय के उसकी समयाधिक आविलका शेष रहे तब होती है और शेष काल मे अज्ञचन्य होती है। वह अज्ञचन्य स्थिति-उदीरणा अनादि काल से हो रही होने से अनादि है, अभव्य के ध्रुव और भव्य के अध्रुव है।

नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति-उदीरणा सयोगिकेवली के चरमसमय में होती है, उसको एक समय मात्र होने से सादि-सात है। उसके सिवाय शेष सभी अजघन्य स्थिति उदीरणा है। वह अनादि काल से हो रही है, अतएव अनादि है। अभव्य के घ्रुव और भव्य के अध्युव है। शेष जघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट विकल्प सादि, अध्युव हैं। जो इस प्रकार—इन पाचो कर्मों की जघन्य स्थिति-उदीरणा में सादि अध्युव भग अजघन्य स्थिति-उदीरणा के प्रसग में कहे जा चुके हैं और उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट स्थिति उदीरणा मोहनीयकर्म की तरह मिथ्यादृष्टि को परावर्तन के क्रम से होने के कारण सादि सात है।

इस प्रकार से मूल प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा का आशय जानना चाहिए। अब उत्तरप्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा करते है। उत्तर प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा

मिच्छत्तास्स चउहा ध्रुवोदयाण तिहा उ अजहन्ता। सेसविगप्पा दुविहा सव्विवगप्पा उ सेसाणं॥२७॥ शब्दार्थ-मिच्छतस्स-मिथ्यात्व की, चउहा- चार प्रकार की, ध्रुवो-

व्याण — भिक्कतस्स — मिथ्यत्व की, चन्नहा — चार प्रकार की, घुनो-वयाण — भ्रुवोदया प्रकृतियो की, तिहा — तीन प्रकार की, उ — और, अजहन्ना — अजघन्म, सेसविगण्पा — शेष विकल्प, दुविहा — दो प्रकार के, सव्वविगण्पा — सर्म विकल्प, उ - — और, सेसाग — शेष प्रकृतियो के।

गाथार्थ - मिथ्यात्व की अजघन्य स्थिति उदीरणा चार प्रकार की और ध्रुवे दया प्रकृतियो की तीन प्रकार की है। उनके शेष विकल्प और शेष प्रकृतियों के सर्व विकल्प दो प्रकार के है। विशेषार्थ- मूल कर्मो की उत्तरप्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा मिथ्यात्व प्रकृति से प्रारम्भ की है।

मिण्यात्व की अजघन्य स्थिति-उदीरणा सादि, अनादि ध्रुय और अध्रुव इस तरह चार प्रकार की है। जो इस तरह जानना चाहिये— प्रथमोपशम सम्यक्तव उत्पन्न करते मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति समया-धिक आविल का केप रहे तब मिथ्याइष्टि के जघन्य स्थिति की उदी-रणा हाती है और वह एक समय पर्यन्त होने से सादि-सान्त है। सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व मे जाते मिथ्यात्व की अजधन्य स्थित-उदीरणा की शुरुआत होती है, इसलिए सादि है। अभी तक जिन्हों ने प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त नही किया, उनकी अपेक्षा अनादि, अभव्य की अपेक्षा घ्रुव-अनन्त और भव्य की अपेक्षा अघ्रुव-सात स्थिति उदी-रणा होती है।

ज्ञानावरणपचक, दर्शनावरणचतुष्क अतरायपचक, तैजस-सप्तक, वर्णादे बीस, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अगुरुलपु और निर्माण इन घ्रुवोदया सैतालीस प्रकृतियो की अजघन्य स्थिति-उदीरणा अनादि, ध्रुव और २ ध्रुव इस तरह तीन प्रवार वी है। जो इस प्रकार से जानना चाहिए- ज्ञानावरणपचक अन्तराय-पचक और दर्शनावरणचतुष्क इन चैदह प्रकृतियो की जघन्य स्थिनि-उदीरणा क्षीणकषायगुणस्थान की ममयाधिक, आवलिना शेप रहे तव होती है और वह एक समय पर्यन्त होने से सादि-सात है। उसके सिवाय शेष सभी अंगघन्य स्थिति उदीरणा है। वह अना दिकाल से प्रवर्तित होने मे अनादि, अभव्य के घ्रुव और भव्य के अध्रव है। तथा---

तैजमसप्तक आदि नामकर्म की नेतीस प्रकृतियो की जघन्य स्थित-उदीरणा मयोगिनेवली को चरमसमय मे होती है। एक समय पयन्त होने ने वह सादि-मात है। उसके अतिरिक्त अन्य सब अजघन्य स्थिति-उदीरणा है और वह अनादिकाल से प्रवितित है, अत अनादि, अभव्य के घ्रव-अनन्त और भव्य के अघ्रुव-सात है।

उपर्युक्त मिश्र्यात्व आदि अडतालीस प्रकृतियों के उत्कृष्ट, अनुन्द्रुट और जघन्य रूप गप विवरप दुविहा— सादि और अध्रुव इस तरह
दो प्रकार के है। उन्हें इस तरह जानना चाहिये—उपर्युक्त समस्त
प्रकृतियों की उत्कृष्ट म्थिन-उदीरणा उत्कृष्ट सक्लेश मे वर्तमान
मिथ्याद्दिर के कितनेक काल (अन्तर्मुहूर्त) पयन्त होती है। तत्पण्चान्
समगान्तर-कालान्तर में (अन्तर्मुहूर्त के बाद) अनुत्कृष्ट, इस प्रकार
एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद पहली इस तरह के क्रम मे उत्कृष्ट
और अनुत्कृष्ट उदीरणा प्रवित्त होने में सादि, अध्रुव-सात है और
अजघन्य उदीरणा के कथन प्रसग मे यह पहले बताया जा चृका है कि
जघन्य स्थित-उदीरणा सादि, अध्रुव-सात इस तरह दो प्रकार
की है।

उक्त प्रकृतियों के अतिरिक्त ज्ञंप अध्युवोदया एक सौ दस प्रकृतियों के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ये सभी विकरप उनके अध्युवोदया होने में ही सादि-अध्युव, इस तरह दो प्रकार के है।

डम प्रकार में स्थिति-उदीरणा की साद्यादि प्ररूपणा का आशय जानना चाहिये। अब स्वामित्व और अद्धाछेद प्ररूपणाओं का प्रति-पादन प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित सामान्य नियम का निरूपण करते है—

> सामित्ता छेया इह ठिइसकमेण तुल्लाओ । वाहुल्लेण विसेस ज जाणं ताण त वोच्छ ॥२८॥

शाव्दार्थ-साभित्तद्वाछेया- वामित्व और अद्धाच्छेद, इह यहाँ-म्थिति-उदी णा में, ठिइ अक्रमेण-स्थितिमक्रम के, तुल्लाओ- तुल्य, बाहुल्लेण-बहुलता से, विसेस-विशेष, ज-जो, जाण-जिमके विषय में, ताण-उसके सम्बन्ध में, त-उसको, बोच्छ-कहूँगा। गायार्थ—यहाँ स्वामित्व और अद्धाच्छेद वहुलता से प्राय स्थितिसक्रम के तुल्य है किन्तु जिसके विषय मे जो विशेष है उसके सम्बन्ध मे कहूँगा।

विशेषार्थ— यहाँ— स्थिति-उदीरणा के विषय मे उत्कृष्ट या जघन्य स्थिति की उदीरणा का स्वामी कौन है और कितनी स्थिति की उदीरणा होतो है तथा कितनी की नहीं होतो है, यह अधिकाशत स्थिति-सक्रम के तुल्य-समान है। अर्थात् जैसे पूर्व मे सक्रमकरण मे स्थिति-सक्रम के विषय मे जितनी उत्कृष्ट या जघन्य स्थिति का सक्रम होता है और जितनी स्थित का सक्रम नहीं होता, उस प्रकार का अद्धाच्छद कहा है, उसो प्रकार यहाँ—स्थिति-उदीरणा के अधिकार मे भी बहुलता से जानना चाहिये। मात्र जिन प्रकृतियों के सम्बन्ध मे जो विशेष है, उसको यथास्थान कहा जायेगा।

इस स्पष्टीकरण को घ्यान मे रखकर अब स्थिति-उदीरणास्वामित्व की प्ररूपणा करते हैं।

# उत्कृष्ट जघन्य स्थिति-उदीरणास्वामित्व

अतोमुहुत्तहीणा सम्मे मिस्समि दोहि मिच्छस्स । आवलिदुगेण हीणा बधुक्कोसाण परमठिई ॥२६॥

३ व्दार्य — अतोमुहुत्तहोणा — अन्तर्मु हूत न्यून, सम्मे निस्सिम — सम्यक्त्व, मिश्र की, दोहि - दो, मिन्छस्स — मिथ्यात्व की, आविलदुर्गण — आविलकाद्विक से, हीणा – यून, बधुक्कोसाण — वधोत्कृष्टा प्रकृतियो की, परमिठई — उत्कृष्ट स्थिति ।

गायार्थ— सम्यक्त की उदीरणायोग्य स्थिति मिथ्यात्व की अतर्मु हूर्तहीन उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है और मिश्र की दो अन्त-मुहूर्त से हीन है तथा वधोत्कृष्टा प्रकृतियो की आविलकाद्विकहीन उत्कृष्ट स्थिति उदीरणायोग्य है।

विशेषार्य — मिथ्यात्व की अन्तर्मु हूर्तन्यून सत्तर कोडाकोडी साग-रोपम प्रमाण स्थिति सम्यक्त्वमोहनीय मे सक्रमित होती है। सक्रमित हुई उदयाविलका से ऊपर की उस स्थिति को उसके उदय वाला क्षायो-पशमिक सम्यग्हिंक्ट उत्कीणं करता है, जिससे कुल अन्तर्मु हूर्तन्यून सत्तर कोडाकोडी सागरोपम सम्यक्त्व की स्थिति उदीरणायोग्य होती है तथा मिथ्यात्व की अन्तर्मु हूर्तन्यून सत्तर कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण स्थिति मिश्रमोहनीय मे सक्रमित होती है। वहाँ (चतुर्थ गुण-स्थान मे) अन्तर्मु हूर्त रहकर तीसरे गुणस्थान मे जाये तो वह मिश्र-गुणस्थानवर्ती जीव उदयाविलका से ऊपर की दो अन्तर्मु हूर्तन्यून सत्तर कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण स्थिति को उत्कीणं करता है। अर्थात् दो अन्तर्मु हूर्तन्यून सत्तर कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण स्थिति उदीरणायोग्य होती है।

उक्त कथन का विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है—कोई मिध्या-दृष्टि तीव्र सक्लेश परिणाम के योग से मिध्यात्वमोहनीय की उत्कृष्ट सत्तर कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण स्थिति बाघे और बाघकर अन्त-पुंहूर्त काल पर्यन्त मिध्यात्व मे रहकर (क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध करके अन्तर्मुहूर्त अवश्य मिध्यात्व मे ही रहता है) सम्यक्त्व प्राप्त करें तो वह सम्यक्त्वी अन्तर्मुहूर्तन्यून सत्तर कोडाकोडी साग-रोपम प्रमाण मिध्यात्व की समस्त स्थिति को सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय मे सक्रमित करता है। अन्तर्मुहूर्तन्यून सम्यक्त्वमोहनीय की वह उत्कृप्ट स्थिति सक्रमाविका व्यतीत होने के बाद उदीरणा-योग्य होती है। सक्रमाविका व्यतीत होने पर भी वह स्थिति अन्त-मुहूर्तन्यून ही कहलाती है। इसीिलये सम्यक्त्वमोहनीय की अन्त-मुहूर्तन्यून सत्तर कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति उदी-रणायोग्य कही है। तथा—

२ मात्र सक्रमाविलका अन्तर्मु हूर्त मे मिल जाने से वह अन्तर्मु हूर्त बडा हो जाता है।

१ करण किये बिना जो जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उसकी अपेक्षा यह कथन सभव है। किन्तु जो यथाप्रवृत्त आदि करण करके चढता है, उसे तो अन्त कोडाकोडी सागरोपम की ही सत्ता रहती है।

कोई एक जीव सम्यक्त्व गुणस्थान मे अन्तर्मु हूर्त रहकर¹ मिश्र-गुणस्थान प्राप्त करे, वहाँ मिश्रमोहनीय का अनुभव करते उदयाव-लिका से ऊपर की मिश्रमोहनीय की दो अन्तर्मु हूर्तन्यून सत्तर कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति उदीरणायोग्य होती है।² तथा—

ज्ञानावरणपचक, अतरायपचक, दर्शनावरणचतुष्क, तैजस्सप्तक वर्णादि बीस, निर्माण अस्थिर, अशुभ, अगुरुलघु, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुस्वर, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति, वैक्रियसप्तक, पचेन्द्रियजाति, हुण्डकसस्थान, उपघात, पराघात, उच्छ वास, असातावेदनीय, उद्योत, अशुभ विहायोगित और नीचगोत्र रूप छियासी उदयबधोत्कृष्टा प्रकृतियो की आविलकाद्विकन्यून उत्कृष्ट स्थित उदीरणायोग्य होती है।

वह इस प्रकार—उपर्युक्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबध करके बधाविलका जाने के बाद उदयाविलका से ऊपर की समस्त स्थिति की उदीरणा की जाती है। इसिलये उदयबधोत्कृष्टा प्रकृतियों की आव-लिकाद्विकन्यून अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति उदोरणायोग्य कही है।

उपर्यु कत प्रकृतियो की उदीरणायोग्य स्थिति कहकर अब अद्धा चेछेद बतलाते है। जितनी स्थिति की उदीरणा न हो उतनी उदीरणा के

१ जैसे उत्कृष्ट िति का वधकर अ तर्मु हूर्त मिन्यात्व मे रहने वे बाद मम्यदत्व प्राप्त क ता ह, एसी प्रकार सम्यवत्व प्राप्त करने के बाद अन्त-मुहूत सम्यक्त्य गुण पान मे रहने के बाद ही मिश्रगुणस्यान गाप्त क ता है। दशनमोहनीयिक की उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता पचम आदि गुणस्यानों मे नहीं होती।

२ यहाँ प्रत्येक ान पर उदयाविलका से उपर की िति की उदीरणा टोती है, परन्तु उदयादिलका को अन्तमुहूत मे मिला दिये जाने से अन्तमुहूत-न्यून कहा है। किन्तु अन्तर्मुहूत उतना बडा लेना चाहिये।

जिन प्रवृतिया का उदय हो और उस ममय उत्कृष्ट व्यिक्त का वय हो तो वे उदयव्योत्कृष्टा प्रकृतिया यहलानी है।

अयोग्य स्थिति अद्वाच्छेट कहलाती है। अत सम्यक्त्वमोहनीय का अन्तर्मु हूर्त, मिश्रमोहनीय का टो अन्तर्मु हूर्त और उदयबवोत्कृष्टा प्रकृतियों का दो आविल का अद्घाच्छेद है। उस-उस प्रकृति के उदय वाले उननी-उतनी स्थिति की उदीरणा के स्वामी है। तथा-

मणुयाणुपुव्वित्राहारदेवदुगसुहुमविय्लतिअगाण । आयावस्स य परिवडणमंतमुहुहीणमुक्कोसा ॥३०॥ **शब्दार्थ— मगुषाणुपु**व्वि मनुष्यानुपूर्वी, आहारदेव**दुग** – आहा किंद्रक, देवद्विक, भुट्टमिचयलितिअगाण मूद्भिविक विकलिंग्क की, आदावस्त-आतप की, य और, परिचडण पतन हो, अतमुहुहीणमुक्कोसा – अन्तर्मु हूर्न-

न्यून उत्कृष्ट स्थिति । गायार्थ -मनुष्यानुपूर्वी, आहारकद्विक (सप्नक), देवद्विक, सूक्ष्मत्रिक, विकलित्रक और आतप की उत्कृष्ट स्थिति का बध करके पतन हो तव उन प्रकृतियो की अन्तर्मु हूर्तन्यून उत्कृष्ट-

स्थिति उदीरणायोग्य होती है।

विज्ञषार्थ-मनुष्यानुपूर्वी, आहारकसप्तक, देवगति, देवानुपूर्वी रूप देवद्विक, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साघारण रूप सूक्ष्मात्रक, द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जाति रूप विकलत्रिक तथा आतपनाम इन सनह प्रकृतियों की जो उत्कृष्ट स्थिति है, उसको वाधकर, उस वध से पतन हो तव अर्थात् उनका वध कर लेने के बाद अन्तर्मु हूर्तन्यून उत्क्रुप्ट स्थित उदौरणायोग्य होती है। जिसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

कोई एक जीव तथाप्रकार के परिणामिविशेष से नरकानुपूर्वी की

१ उदयाविका से ऊपर की स्थिति की उदीरणा होती है, जिससे उदया-विलका भी अद्धान्छेर मे ही मानी जाती है। अतएव अन्तर्मृहूर्त से ऊपर उदयाविका को भी अवाच्छेद कहना चाहिये या परन्तु यहाँ उदया-विलका को अन्तर्मुहून मे ही समाविष्ट कर दिये जाने से प्यक् निर्देश नही किया है।

अद्रोच्छेद को सुगमता से ममझने के लिए प्रारूप परिणिष्ट मे देखिये।

बीस कोडाकोडी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति को बाधकर और उसके बाद शुभपरिणामविशेष से मनुष्यानुपूर्वी की पन्द्रह कोडाकोडी सागरो-पम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बांधना प्रारंभ करे तो वध्यमान उस मनु-ष्यानुपूर्वी की स्थिति मे वधाविलकातीत हुई और उदयाविलका से ऊपर की कुल दो आवलिका न्यून बीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण नरकानुपूर्वी की स्थिति को मनुष्यानुपूर्वी की उदयावलिका से ऊपर सक्रमित करता है। अर्थात् मनुष्यानुपूर्वी की कुल स्थिति एक आवृलिका न्यून बीस कोडाकोडी सागरापम प्रमाण होती है। मनुष्यानुपूर्वी का बध होने पर जधन्य से भी अन्तर्मु हूर्त पर्यन्त बध होता है। जिससे अन्तर्पुंहूर्त प्रमाण स्थिति आविलिकान्यून बीस कोडाकोडी सागरोपम मे से कम होती है। उसको वाघने के बाद काल करके अनन्तर समय मे मनुष्य होकर मनुष्यानुपूर्वी का अनुभव करके अन्तर्मु हूर्तन्यून

बीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण उसकी स्थित उदीरणायोग्य होती है। प्रश्त-जैमे मनुष्यगित की पन्द्रह कोडाकोडी सागरोपम स्थिति बधती है, उसी प्रकार मनुष्यानुपूर्वी की भी उतनी ही बधती है। दोनो मे से एक की भी बीस कोडाकोडी सागरोपम स्थिति नही बघती है। इसीलिये इन दोनो प्रकृतियो को सक्रमोत्कृष्टा कहा है। जब उन दोनो मे सक्रमोत्कृष्टा समान है, तब जैसे मनुष्यगति की तीन आव-लिकान्यून उत्कृष्ट स्थिति उदीरणायोग्य कही है, वैसे ही मनुष्यानुपूर्वी की तीन आवलिकान्यून बीस कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट

स्थिति कहना चाहिये।

उत्तर – इसका कारण यह है कि मनुष्यानुपूर्वी अनुदयसक्रमोत्कृष्टा और मनुष्यगति उदयसक्रमोत्कृष्टा¹ प्रकृति है । उदयसक्रमोत्कृष्टा प्रकृ-

उदय रहते मकम द्वारा ।जतनी उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता होती है वे उदयसकमोत्राण्टा और उदय न हो तब सक्रम द्वाग जिनकी उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता होती है, वे अनुदयसकमोत्कृष्टा कहलाती है ।

अनुदय सक्रमोत्कृष्टा प्रकृतिया इस प्रकार है—मनुष्यानुपूर्वी, मिश्र-मोहनीय, आहारकढिक, देवढिक, विकलत्रिक, सूक्ष्मत्रिक और तीर्थंकरनाम ।

तियो की सक्रमाविलका बीतने के बाद उदय होने पर उदयाविलका से ऊपर की स्थिति की उदीरणा की जा सक्ती है। जिससे उसकी तीन आविलका न्यून उत्कृष्टिस्थिति उदीरणायोग्य होती है और अनुदयसक्रमोत्कृष्टा प्रकृतियो का (उनमे उत्कृष्ट स्थिति का सक्रम होने के बाद) अन्तर्मुंहूर्त के पश्चात् उदय होता है, जिससे उनकी अन्तर्मुंहूर्तन्यून उत्कृष्ट स्थिति उदीरणायोग्य होती है। तथा —

आहारकसप्तक की अप्रमत्त तद्योग्य उत्कृष्ट सक्लेश द्वारा उत्कृष्ट-स्थिति वाधता है। उसमे उसी समय स्वमूल प्रकृति से अभिन्न किसी अन्य उत्तर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति वाला दिलक सक्रमित हो, जिसम सक्रम द्वारा आहारकद्विक की उत्कृष्ट अन्त के हाकोडी सागरीपम प्रमाण उत्कृष्टिस्थिति की सत्ता होती है। उस आहारकद्विक को बाधने के बाद अन्तर्मु हूर्त उहरकर आहारकशरीर करना प्रारम्भ करे, तो उसको आरम्भ करता जीव लिघ्य को करने मे उत्सुकता वाला होने से अवश्य प्रमादयुक्त होता है। यानि आहारकशरीर उत्पन्न करने पर आहारकसप्तक की अन्तर्मु हूर्तन्यून उत्कृष्टिस्थित उदीरणायोग्य होती है। तथा—

शाहारकदिक बाबने के बाद अन्तर्मुं हुर्त के अनन्तर ही उसका स्फुरण होता है। रफुरण यानि उदय और उदय हो तभी उदीरणा होती है। इसीलिए आहारकमप्तक की अन्तर्मुं हुर्तन्यून उदीरणा बताई हे। आहारकसप्तक का अप्रमत्त वध करता है। वहाँ चाहे जैसे सिक्लब्ट परिणाम हो, परन्तु अन्त कोडाकोडी से अधिक वध नहीं होता है एव वहाँ किसी भी प्रकृति की अन्त कोडाकोडी से अधिक सत्ता नहीं होती है। इतना अवश्य है कि आहारक में सक्तमित होने वाली अन्य प्रकृतियों की स्थितिसत्ता आहारक की स्थितिसत्ता से अधिक होती है। इसलिए यह कहा है कि सक्तमित होने के बाद आहारक की सत्ता उत्कृष्ट अन्त कोडाकोडी होती है।

कोई एक जीव तथाविध परिणामिवशेप से नरकगित को बीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थित वाधकर श्रुभ परिणाम विशेष से देवगित की दस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थित बाधना प्रारम्भ करे तो बधती हुई उस देवगित की स्थित मे उसकी उदयाविलका से ऊपर बधाविलका जिसकी बीत गई है, ऐसी और उदयाविलका से ऊपर की कुल दो आविलकान्यून नरकगित की समस्त स्थिति सक्रमित करता है जिससे देवगित की एक आविलका न्यून बीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति की सत्ता होती है। देवगित को बाधते हुए जघन्य से अन्तर्मु हूर्त पर्यन्त बाधता है। वह अन्तर्मु हूर्त आविलकान्यून बीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण देवगित की उत्कृष्ट स्थितिसत्ता मे से कम होता है। वाधने के बाद काल करके अनन्तर समय मे देव हो तो देवत्व अनुभव करते हुए उमे देवगित की अतर्मु हूर्त न्यून बीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति की अतर्मु हूर्त न्यून बीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति की अतर्मु हूर्त न्यून बीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति की उत्मु हूर्त न्यून बीस कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति उदीरणायोग्य होती है।

प्रश्न — उक्त युक्ति के अनुसार आविलका अधिक अन्तर्मु हूर्तन्यून स्थिति उदीरणायोग्य होती है तो फिर अन्तर्मु हूर्तन्यून क्यो कहा है ?

उत्तर — यहाँ अन्तर्मु हूर्तन्यून कहने मे कोई दोष नही है। क्योंकि अन्तर्मु हूत मे आविलका का प्रक्षेप किया जाये तो भी वह अन्तर्मु हूर्त ही होता है, मात्र उसे बडा समझना चाहिये। इसी प्रकार देवानुपूर्वी के लिये भा तथा शेप विकलित्रक आदि प्रकृतियों की भी उदीरणा-योग्य उत्कृष्ट स्थित का स्वयमेव विचार कर लेना चाहिये।

उक्त प्रश्नोत्तर का आशय यह है कि देवगित का उन्कृष्ट स्थिति-वय करने के वाद अन्तर्मु हूर्त के अनन्तर मरण को प्राप्त हो और वह अन्तर्मु हूर्त प्रमाण स्थिति प्रदेशोदय द्वारा भोग ली जाती है, इसिलए अन्तर्मु हूर्तन्यून कही है और आवितकान्यून वीस कोडाक।डी की तो देवगित को उन्कृष्ट स्थिति की सत्ता ही होती है। किसी भी सक्तमो-- कृष्टा प्रकृति की अपनी मूलप्रकृति की स्थिति जितनी सत्ता नहीं होती है। इसिलये आविलका अधिक अन्तर्मु हूर्तन्यून बीस कोडाकोडी साग-रोपम प्रमाण स्थिति-उदीरणा क्यो नहीं कहीं ? इसके उत्तर में बताया गया है कि दो आविलकाओं को अन्तर्मु हूर्त में ही गिमत कर दिया गया है, जिससे बडा अन्तर्मु हूर्त ग्रहण करने का सकेत किया है।

प्रक्त — अनुदयसक्रमोत्कृष्टा स्थिति वाली उपर्युक्त प्रकृतियों की अन्तर्मु हूर्तन्यून उत्कृष्ट स्थिति उदीरणायोग्य होती है, ऐसा जो ऊपर कहा है, वह युक्तियुक्त है। परन्तु आतपनाम तो बधोत्कृप्टा प्रकृति है। इसिलये ज्ञानावरणादि की तरह उसकी बद्याविलका और उदया-विलका इस तरह आविलकाद्विकन्यून उत्कृष्ट स्थिति उदीरणायोग्य प्राप्त होती है, तो फिर अन्तर्मु हूर्तन्यून क्यो कहा है?

उत्तर -इसका कारण यह है कि ज्ञानावरणादि उदयवधोरकृष्टा प्रकृतिया है और आतपनाम अनुदयदधोरकृष्टा प्रकृति है। अनुदयवधोरकृष्टा प्रकृतियो की अनुदयसन्नमेरकृष्टा प्रकृतियो की तरह अन्तर्मुहूर्तन्यून ही उत्कृष्ट स्थिति उदीरणायं स्य हे ती है।

अव आतपनाम की उत्कृष्ट स्थिति-उदीरणा का विचार करते हैं — उत्कृष्ट सक्लेश में वर्तमान ईशान तक के देव ही एकेन्द्रिय-प्रायोग्य आतप स्थावर और एकेन्द्रियजाति नाम की उत्कृष्ट स्थिति वाधते हैं, अन्य कोई नहीं वाधते हैं। वे देव आतपनाम की उत्कृष्ट स्थिति वाधकर अन्तर्मुं हूर्त पर्यन्त देवभव में ही मध्यम पिरणाम से रहकर काल करके खर बादर पृथ्वीकाय में उत्पन्न होते हा वहाँ उत्पन्न होकर शरीरपर्याप्त में पर्योग्ति होने के बाद आतपनाम के उदय में वतमान उसकी उदीरणा करते हैं, इसीलिये यह वहा है कि आतपनाम की अन्तर्मु हूर्तन्यून उत्कृष्ट स्थिति उदीरणायोग्य होती है।

आतप का ग्रहण उपलक्षण हे, अतएव अन्य स्थावर, एकेन्द्रिय-जाति, नरकद्विक, तिर्यचिद्विक, औदाग्किसप्तक, स्वातंसहनन, निद्रा-पचक रूप उन्नीस अनुदयवधोत्कृष्टा प्रकृतियो की अन्तर्मुं हूर्तन्यून उत्कृष्ट स्थिति उदीरणायोग्य है। इनमे स्थावर और एकेन्द्रियजाति की भावना आतप के समान ही समझना चाहिए। तथा—

नरकद्विक के सम्बन्ध में विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है—पर्याप्त सज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यच अथवा मनुष्य नरकद्विक की उत्कृष्ट स्थित वाधता है, उत्कृष्ट स्थिति का बध करने के बाद अन्तमुं हूर्त के अनन्तर नीचे की पाचवी, छठी और सातवी में से किसी भी नरकपृथ्वी में उत्पन्न हो तो उसे जिस समय नरकायु का उदय हो, उसी समय अन्तमुं हूर्त-न्यून बीस कोडाकोडी सागर प्रमाण नरकगित की उत्कृष्ट स्थिति उदी-रणायोग्य होती है। मात्र नरकानुपूर्वी की अन्तमुं हूर्तन्यून उत्कृष्ट स्थिति की उदीरणा विग्रहर्गात में हो होती है। तथा—

कोई एक नारक औदारिव सप्तक, तिर्यचिद्वक और अन्तिम सहनन इन प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति बाधकर उसके बाद मध्यम परिणाम वाला हो, वहीं अन्तर्मुं हूर्त प्रमाण रहकर तिर्यचर्गति में उत्पन्न हो तो तिर्यचगित में उत्पन्न हुआ वह अन्तर्मुं हूतन्यून उत्कृष्ट स्थिति की उदीरणा करना है। तथा—

निद्रापचक की भी अनुदय में उत्कृष्ट सक्लेश से उत्कृष्ट स्थिति बाधकर अन्तर्मु हूर्त बीतने के बाद निद्रा के उदय में वर्तमान अन्त-मुं हूर्तन्यून उत्कृष्टिस्थिति की उदीरणा करता है। निद्रा का जब उदय हो तब उत्कृष्ट सिक्लष्ट परिणाम नहीं होते हैं, परन्तु मध्यम परिणाम होते हैं, जिसमे उसका उदय न हो तभी तीव्र सिक्लष्ट परिणाम से उसकी उत्कृष्ट स्थिति बधती है और उत्कृष्ट स्थिति बाधने के बाद अन्तर्मु हूर्त जाने के अनन्तर ही उदय में आती है और उदय हो तभी

१ इन तीन नरकप्रायोग्य—नरकगित लायक कर्म वाधते नरकिहक की उत्कृष्ट स्थिति का वध होता है, अन्य नरकप्रायोग्य वाधने पर मध्यम स्थिति वधती है, इमलिए नीचे की तीन नरक पृथ्विया ली है।

उदीरणा होती है, अतएव अन्तर्मु हूर्तन्यून उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा-योग्य होती है। तथा—

मनुष्यगित, सातावेदनीय, स्थिरषट्क, हास्यषट्क, तीन वेद, शुभ विहायोगित आदि, सहननपचक आदि, सस्थानपचक और उच्चगोत्र रूप उनतीस उदयसक्रमोत्कृष्टा प्रकृतियों की तीन आविलका वधाद- लिका, सक्रमाविलका और उदयाविलका न्यून उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा- योग्य समझना चाहिए। मनुष्यगित आदि में उत्कृष्ट से कितनी स्थिति सक्रमित होती है, सक्रमित होने के बाद उनकी कितनी स्थिति की सत्ता होती है और उसमें से कितनी उदीरित की जाती है, यह सब लक्ष्य में रखकर उत्कृष्ट स्थिति की उदीरणा कहने योग्य हे। जसे कि—

नरकगित की बधाविलका के जाने के बाद ऊपर की उदयाविलका, इस तरह दो आविलकान्यून उत्कृष्ट स्थित सक्रमित होती हे और जिसमे सक्रमित होती है, उसकी उदयाविलका से ऊपर ही सक्रमित होती है। इसका कारण यह है कि जिसकी स्थित सक्रमित होती है । इसका कारण यह है कि जिसकी स्थित सक्रमित होती है उसकी उदयाविलका में ऊपर की रिथित सक्रमित होती है और जिममे सक्रमित होती है उसकी उदयाविलका को मिलाने पर एक आविलकान्यून उत्कृष्ट स्थित की सत्ता होती है। सक्रमाविलका के जाने के बाद उदयाविलका से ऊपर की रिथित की उदीरणा होती है, जिससे ऊपर कहे अनुसार तीन आविलकान्यून उत्कृष्ट स्थित उदीरणायोग्य होती है।

यहाँ प्रत्येक स्थान पर दो या तीन आविषका अथवा अन्तर्गु शूर्व जितना काल उदीरणा के अयोग्य यहा है, अतः उत्तरा अद्वा अश्व और जिस-जिस प्रकृति का जिसको उदय हो, उस जीव की अब-अब-प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति की उदीरणा का कार्या समझना प्राकृत तथा—

गाथार्थ — कम होते होते तीर्थ करनाम की स्थित पल्योपम के असल्यातवे भाग शेष रह गई, उसकी सयोगिकेवली के प्रथम समय मे जो उदीरणा होती है, वह उसकी उत्कृष्ट उदीरणा कह-लाती है।

विशेषार्थ—नेवलज्ञान प्राप्त करने के पूर्व अपर्वातत-अपर्वातत करके
—अपर्वानाकरण द्वारा कम-कम करके तीर्थकरनाम की पत्योपम के
असख्यातवे भागमात्र स्थित बाकी रखकर कम करते करते शेष रही
उतनी स्थित की सयोगिकेवलीगुणस्थान के प्रथम समय मे जो उदीरणा होती है, वह तीर्थकरनाम की उत्कृष्ट उदीरणा कहलाती है
सर्वदा उत्कृष्ट से भी तीर्थकरनाम की इतनी ही स्थित उदीरणायोग्य
होती है, अधिक नही।

प्रश्न--तीर्थंकरनाम की स्थिति तीसरे भव मे निकाचित बाधने है। बाद उमकी अपवर्तना कैमे होती है निकाचितबध करने के बाद अपवर्तना क्यो

उत्तर—प्रश्न उचिन है। लेकिन जितनी स्थिति निकाचित होती है, उसकी तो अपवर्तना नही होती, परन्तु अधिक स्थिति की अपवर्तना होती है। जीवस्वभाव से जिस समय मे तीर्थंकरनाम निकाचित होता है, उससे उसकी जितनो आयु वाकी हो उतनी, भवान्तर की और उसके वाद के मनुष्यभव की जितनी आयु होना हो, उतनी स्थिति हो निकाचित होती है, अधिक नही। निकाचित स्थिति तो भोगकर ही पूण की जाती है। उसस ऊपर की जो इसका कारण यह है कि उसे सत्ता मे अति जघन्य स्थिति है और नवीन वघ भी सत्ता के समान या कुछ अधिक करता है, जिससे उप-र्यु क्त प्रकृतियो की उदीरणा का स्वामी स्थावर है। स्थावर से त्रस को बघ और सत्ता अधिक होती है, इसीलिए उसका निषेध किया है।

उक्त इक्कीस प्रकृतियों में से आतप और उद्योत के सिवाय उन्नीस प्रकृतिया घ्रुवबिधनी होने से और आतप, उद्योत की कोई प्रतिपक्षी प्रकृति न होने से एवं इन प्रकृतियों की जितनी अल्प स्थिति की उदी-रणा स्थावर करता है, उससे अल्प अन्य कोई नहीं कर सकने से, उक्त स्वरूप वाला स्थावर इन प्रकृतियों की जघन्य स्थिति का उदीरक कहा है। तथा—

एगिदियजोगाण पडिवक्खा बधिऊण तव्वेई। बधालिचरमसमये तदागए सेसजाईण ॥३३॥

इाब्दार्थ- एगिदियजोगाण- एकेन्द्रिय के योग्य, पिट्यक्खा- प्रतिपक्षा
प्रकृतियो को, बिधऊण-वाधकर, तब्बेइ - तद्वेदक, बधालिचरमसमयेवधाविका के चरम समय मे, तदागए- उसमे से-- एकेन्द्रिय मे से, आया
हुआ, सेसजाईण- शेप जातियो की।

गाथार्थ—प्रतिपक्षा प्रकृतियो को वाघकर बधाविलका के चरम समय मे तद्वेदक एकेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियो की जघन्य स्थिति की उदीरणा करता है। उसमे से – एकेन्द्रिय मे से — आया हुआ शेष जातियो की इसी प्रकार जघन्य स्थिति की उदीरणा करता है।

१ निद्राद्विक का ग्यारहवें गुणस्थान तक उदय होता है और वहाँ उसकी स्थिति सत्ता एकेन्द्रिय से भी न्यून सम्भव है, अतएव उसकी जघन्य म्थिति की उदीरणा वहाँ कहना चाहिए, परन्तु कही नही है। विज्ञजन प्रमाद करने की कृपा करें।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियों के ही उदोरणायोग्य प्रकृतिया जैसे कि— एकेन्द्रिय जाति, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण नाम । इन प्रकृतियों की जधन्य स्थिति की सत्ता वाला एकेन्द्रिय उन-उन प्रकृतियों की प्रति-पक्षा प्रकृतियों को बाधकर बधाविलका के चरम समय में उन-उन प्रकृतियों का उदय वाला जीव जधन्य स्थिति की उदीरणा करता है।

तात्पर्यं यह है कि सर्वं जघन्य—अल्पातिअल्प स्थिति की सत्ता वाला एकेन्द्रिय द्वीन्द्रियादि चारो जातियों को क्रमपूर्वक बाघे और क्रमपूर्वक उन चारो जातिनामकर्म को बाधने के पश्चान एकेन्द्रियजाति को बाधना प्रारम्भ करे तो उसकी बधाविलका के चरम समय मे वह एकेन्द्रिय अपनी जाति की जघन्य स्थिति को उदीरणा करता है।

उपयुक्त स्वरूप वाले एकेन्द्रिय को अपनी जाति की जघन्य स्थिति का उदीरक कहने का पहला कारण यह है कि वह एकेन्द्रियजाति की कम से कम स्थिति की सत्ता वाला है और दूसरा यह है कि जितने काल अपनी प्रतिपक्षी द्वीन्द्रियादि जातिनामकमं को वाधता है, उतने काल प्रमाण एकेन्द्रियजाति की स्थित को भोगने के द्वारा न्यून करता है, जिससे सत्ता मे अल्प स्थिति रहती है और सत्ता मे अति अल्प स्थिति रहने मे उदीरणा भी अति अल्प स्थिति की ही होती है, जिससे उपयुंक्त स्वरूप वाले एकेन्द्रिय जीव को अपनी जाति की जघन्य स्थिति का उदीरक कहा है। इसी कारण अति जघन्य स्थिति की सत्ता और प्रतिपक्षी प्रकृति का बध, इन दोनो को ग्रहण किया है तथा चारो जातियों को वाधने के परचान् एकेन्द्रियजाति की वधाविलका के चरम समय मे जघन्य स्थिति की उदीरणा होती है, कहने का कारण यह है कि बधाविलका पूर्ण होने के अनन्तरवर्ती समय मे बधा-विलका के प्रथम समय मे वाघी गई लता का भी उदय होने से उदी-

एकेन्द्रियजाति की प्रतिपक्षी हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जाति हं तथा स्थावर स्क्म और साधारण नाम की प्रतिपक्षी अनुत्रम से प्रस वादर और पत्येक नाम है।

रणा होती है और वैसा हो तो उदीरणा में स्थिति वढ जाती है। इस-लिए बघावलिका के चरम समय में जघन्य उदीरणा होती है, यह कहा है।

जिस तरह मे एकेन्द्रियजाति की जघन्य स्थित-उदीरणा का निर्देश किया है, उसी प्रकार से स्थावर सूक्ष्म और साधारण नामकर्म की भी जघन्य स्थित-उदीरणा जानना चाहिये। उन तीनो की प्रतिपक्ष प्रकृति अनुक्रम मे त्रस, बादर और प्रत्येक नाम हे जैमे कि स्थावरनाम की अति जघन्यस्थिति की सत्ता वाला एकेन्द्रिय जितनी अधिक वार त्रसनामकर्म वाध सके, उतनो अधिक बार वाधे, तत्पश्चात् स्थावरनामकर्म वाधना प्रारम्भ करे तो उसकी बधाविक के चरम समय मे वह एकेन्द्रिय स्थावरनामकर्म की जघन्यस्थिति की उदीरणा करता है। इसी प्रकार सूक्ष्म आदि के लिये भी समझ लेना चाहिये। तथा—

एकेन्द्रिय के भव में से आगत द्वीन्द्रियादि जीव अपनी-अपनी जाति की इसी प्रकार जघन्य स्थिति की उदीरणा करते है। जिसका तात्पर्य इस प्रकार है - कोई जघन्य स्थिति की सत्ता वाला एकेन्द्रिय उस भव में से निकलकर द्वीन्द्रिय में उत्पन्न हो, वहाँ पूर्व में बाधी हुई द्वीन्द्रिय जाति का अनुभव करना प्रारम्भ करे। अनुभव के—उदय के प्रथम समय से लेकर दोर्घकाल पर्यन्त एकेन्द्रियजाति का बध करे और उसके बाद त्रीन्द्रियजाति दीर्घकालपर्यन्त बाघे। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जाति को क्रमपूर्वक बाघे। किन्तु मात्र जिस जाति की जघन्य स्थिति की उदीरणा कहना हो उस जाति को अत में बाघे इतना विद्येप है। इस प्रकार चार वडे अन्तर्मु हूर्त व्यतीत होते है, उतने काल पर्यन्त द्वीन्द्रिय जाति को अनुभव द्वारा कम करे, उसके बाद द्वीन्द्रिय जाति को वाधना प्रारम्भ करे। उसकी वधाविका के चरम समय मे एकेन्द्रिय भव में में जितनी जघन्य स्थिति की सत्ता लेकर आया था, उमकी अपेक्षा चार अन्तर्मु हूर्त न्यून द्वीन्द्रियजाति की जघन्य स्थिन की उदीरणा करता है।

क्रमपूर्वक चार जाति के बध का और बधाविलका के चरम समय मे उदीरणा का जो कारण एकेन्द्रियजाति की जघन्यस्थिति की उदी-रणा के प्रसग मे कहा हे, वही यहाँ भी जानना चाहिये।

इसी प्रकार र्त्रान्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जातिनाम की जघन्यस्थिति उदीरणा भी कहना चाहिये। तथा—

दुभगाइनीयतिरिदुगअसारसघयण नोकसायाण ।
मण्पूव्वऽपज्जतइयस्स सन्निमेव ङगागयगे ॥३४॥

इाब्दार्थ — हुभगाइ — दुर्भग आदि, नीय — नीवगोत्र, तिरिदुग — तिर्यच-द्विक अमारसद्ययण — अमार महनन — प्रथम को छोडकर शेप पाव महनन, नोकसायाग नोकपायो की, मणुपुच्च — मनुष्यानुपूर्वी, अपज्जतइयस्स — अपर्याप्तनाम, तीमरे वेदनीय कर्म की, सन्तिमेव — पत्री इसी प्रकार, इगागयगे — एकेन्द्रिय मे से आये हुए।

गाथार्थ—एकेन्द्रिय मे से आये सज्ञी मे दुर्भगादि, नीचगोत्र, तिर्यचिद्वक, असार सहनन, नोकषाय, मनुष्यानुपूर्वी, अपर्याप्त, तीसरे वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति-उदीरणा होती है।

विशेषार्थ— दुर्भग आदि तीन—दुर्भग, अनादेय और अयश कीर्ति, नीचगोत्र, तिर्यचिद्वक— तिर्यंचगित, तिर्यचानुपूर्वी, असारसहनन — प्रथम के सिवाय जेप पाच सहनन, नोकषाय — हास्य, रित्त, अरित, शोक, ये चार तथा मनुष्यानुपूर्वी, अपर्योप्तनाम और तीसरा साता-असाता रूप वेदनीय कर्म, कुल मिलाकर उन्नीस प्रकृतियो की जघन्य

१ वेदिशिक के लिये आगे कहा जावेगा और भय एव जुगुप्ता के लिये पूर्व में कहा जा चुका है। अतएव यहाँ नोकपाय जब्द से हारियादि उक्त चार पर्वितयों का ग्रहग किया है।

स्थिति-उदीरणा एकेन्द्रिय भव मे से आये सज्जी पचेन्द्रिय में होती है।

जिसका आशय इस प्रकार है—जघन्य स्थिति की सत्ता वाला एकेन्द्रिय-एकेन्द्रिय भव मे से निकलकर पर्याप्त सज्ञी पचेन्द्रिय मे उत्पन्न हो।
उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर दुर्भगनामकर्म का अनुभव करता
हुआ दीर्घ अन्तर्मु हूर्त पर्यन्त सुभगनाम को बाधे और उसके बाद
दुर्भगनाम बाधना प्रारम्भ करे, उसके बाद बधाविलका के चरम
समय मे पूर्वबद्ध दुर्भगनामकर्म की जघन्य स्थिति की उदीरणा
करता है।

इसी प्रकार अनादेय, अयश कीर्ति और नीचगोत्र को भी जघन्य स्थिति— उदीरणा कहना चाहिये। मात्र वहाँ आदेय, यश कीर्ति और उच्चगोत्र रूप प्रतिपक्षी प्रकृतियो का अनुक्रम से बध जानना चाहिये। तथा—

सर्व जघन्य स्थिति की सत्ता वाला बादर तेज और वायुकाय का

१ यहाँ दुभगत्रिक आदि उन्नीस प्रकृतियों की जघन्य स्थिति-उदीरणा एकनिद्रय में से आये सज्ञी पचेन्द्रिय जीव की वताई है परन्तु मनुष्यान्द्रवीं
और पाच सहनन के विना तैरह प्रकृतियों का उदय एकेन्द्रियदि जीवे के
भी होता है। एकेन्द्रियादि जीवों में जघन्य स्थिति की उदीरणा न दताकर
मज्ञी पचेन्द्रिय में ही वताने का कारण यह है कि शेप जीवे। की अपक्षा
मज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के परावतमान वधयोग्य प्रत्येक प्रकृति का ववनाल
नन्यातगुणा ह, जिमसे एकेन्द्रियादि जीवों की अपेक्षा सज्ञी पचेन्द्रिय में
अधिक जघन्य ियति-उदीरणा प्राप्त होती है। इसी कारण एवेन्द्रिय में
से आये हुए पचन्द्रिय जीव ही वताये हैं।

जीव पर्याप्त सज्ञी पचेन्द्रिय तिर्यंच मे उत्पन्न हो, वहाँ भव के प्रथम समय से लेकर बड़े अन्तर्मु हूर्त पर्यन्त मनुष्यगति का बघ करे और उसके वाद तिर्यचगित वाघना प्रारम्भ करे। वधावलिका के चरम समय मे पूर्ववद्ध उस तिर्यचगित की जघन्य स्थिति की उदीरणा करता है।

तर्यचगत्यानुपूर्वी की जघन्य स्थिति-उदीरणा भी इसी प्रकार जानना चाहिये किन्तु मात्र विग्रहगित मे और उसके तीसरे समय मे होती है। तियँचगित का उदय तो विग्रह-अविग्रह दोनो स्थानो पर होता हे, परन्तु आनुपूर्वी का उदय तो विग्रहगित मे ही होता है। इसलिये उसकी जघन्य स्थिति की उदीरणा विग्रहगित मे और अधिक काल निकालने के लिये तीसरा समय कहा है।

इसी प्रकार असार पाच सहननों में से वेद्यमान सहनन को छोड़ कर शेप पाचो सहननों का वधकाल अति दीर्घ और उसके वाद वेद्य-मान सहनन का वध कहना चाहिये एवं वधाविलका के चरम समय में वेद्यमान असार सहनन की जघन्य स्थितिउदीरणा होती है।<sup>2</sup>

हास्य, रित की जघन्य स्थिति-उदीरणा साता की तरह और शोक-अरित की जघन्य स्थिति-उदीरणा असातावेदनीय की तरह कहना चाहिये।

श्रान्य एरेन्द्रिये। की अपेक्षा तेजरकाय, वायुकाय मे तिर्यचगितनाम की रियित की जघन्य गत्ता होती है ऐसा जात होता है, जिससे उन दोनों का नहण क्या है। परावतमान पश्चित्या उनकी विरोधिनी अन्य प्रश्चानिया प्रधानी हो तय अन्तमुहूनं पर्यन्त ही बधती है। इसीलिये अन्तमुहूनं व साच सा गोत किया है। अपर्याप्त अवस्था मे देव, नरकगित का वध रोना नही सालिये मात्र मनुष्यगित का वध यहण विया है।

२ अपन्य स्थिति की उदीरणा करने का प्रम जानिनामकम की तरह ही जानना नाहिए।

अल्पातिअल्प मनुष्यानुपूर्वी की स्थिति की सत्ता वाला एकेन्द्रिय एकेन्द्रिय भव मे से निकलकर मनुष्य मे उत्पन्न हो। विग्रहगित मे वर्तमान वह मनुष्य अपनी आयु के तीसरे समय मे मनुष्यानुपूर्वी की जघन्य स्थिति की उदीरणा करता है। तथा—

अपर्याप्तनाम की अति जघन्य स्थिति की सत्ता वाला एकेन्द्रिय एकेन्द्रिय भव मे से निकलकर अपर्याप्त सज्ञी पचेन्द्रिय मे उत्पन्न हो। भव के प्रथम समय से लेकर वडे अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त पर्याप्त नामकर्म का बन्ध करे और उसके वाद अपर्याप्त नामकर्म बाधना प्रारम्भ करे तो बधाविलका के चरम समय मे पूर्ववद्ध उस अपर्याप्तनामकर्म की जघन्य स्थिति की उदीरणा करता है।

सातावेदनीय की अति जघन्य स्थिति की सत्ता वाला एकेन्द्रिय एकेन्द्रियभव में से निकलकर पर्याप्त सज्ञी पचेन्द्रिय में उत्पन्न हो। उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर सातावेदनीय का अनुभव करता हुआ बड़े अन्तमुंहूर्त पर्यन्त असातावेदनीय को बाघे, उसके बाद पुन साता को बाधना प्रारम्भ करे तो बधाविलका के चरम समय में पूर्वबद्ध सातावेदनीय की जघन्य स्थिति की उदीरणा करता है।

इसी प्रकार असातावेदनीय की भी जघन्य स्थिति-उदीरणा कहना चाहिये। मात्र सातावेदनीय के स्थान मे असातावेदनीय और असाता-वेदनीय के स्थान पर सातावेदनीय पद कहना चाहिये। तथा—

अमणागयस्स चिरिंठइअन्ते देवस्स नारयस्स वा ।

तदुवगगईणं आणुपुव्विण तद्यसमयमि ॥३५॥ गव्दार्थ-अमणागयस्स-असज्ञी पर्वेन्द्रिय मे से आया हुआ, चिरिट-इअन्ते-दीघ स्थिति के अन्त मे, देवस्स-देव के, नारयस्सा-नारक के, वा-अथवा, तदुवगगईण-तद् (वैक्रिय) अगोपाग, देवगति, नरकगित, आणुपुद्विग-आनुपूर्वी की, तद्दयसमयमि-तीसरे समय मे।

गायार्थ - असज्ञी पचेन्द्रिय मे से आये हुए देव अथवा नारक के अपनी-अपनी आयु की दीर्घ स्थिति के अन्त मे वैक्रिय-अगोपाग, नरक-गति, देवगति की तथा आनुपूर्वी की अपनी अपनी आयु के तीसरे समय मे जघन्य स्थिति-उदीरणा होती है।

विणेषार्थ—असजी पचिन्द्रिय मे से निकलकर देव अथवा नारक में ब्राय हुए के अपनी अपनी आयु की दीर्घ स्थिति के अन्त में वैक्रिय-अगोपाग, देवगित और नरकगित की जघन्य स्थिति की उदीरणा होती है तथा देवानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी की अपनी-अपनी आयु के नीसरे समय मे जबन्य स्थिति-उदीरणा होती है।

इसका तात्पर्य यह है कि कोई असज्ञी पंचेन्द्रिय जीव देवगित आदि की अति अल्प स्थिति वाधकर और उसके वाद असज्ञी पचेन्द्रिय में ही दीर्घकाल पर्यन्त¹ रहकर पल्योपम के असस्यातवे भाग प्रमाण आयु

कदाचित् यह णका हा कि तेतीय सागरोपम के आयु बाले देव, नारक को चरम समय मे जबन्य रिवित-उदीरणा क्यों नहीं कही रेतों इसका उत्तर यह है कि उतनी आयु की रिवित बाबने वाला सजी पर्याप्त ही होता है और वह उक्त प्रकृतियों की अन्त को टाकोटी से कम स्थित नहीं बाबता है और असजी तो उक्त प्रकृतियों की परयोपम के असरवातवे माग न्यून २/७ भाग ही जबन्य स्थिति बाबता हैं। जिससे असजी मे से आये हुए देव, नारक के ही जबन्य स्थिति-उदीरणा सम्मिवत है।

यहाँ दी घकाल कितना, इसका सकेत नहीं किया है। परन्तु कोई पृवकोटि वर्ष की आयु वाला अमजी हो और उस आयु का अमुक थोडा माग जाने के बाद जघन्य स्थिति में उपर्युक्त तीन प्रकृतिया का बाब करे, तत्पण्चान् बाब न करे, उस प्रकार हो तो दीर्बकाल पर्यन्त असजी में रहना घटित हो सकता है। ऐसा जीव परयोपम के असल्यान में भाग प्रमाण देव अयवा नरक आयु वाबकर देव या नारक में उत्पन्न हो। असजी उसरे अधिक आयु नहीं वाधते है। उनने काल वहाँ उद्या, उदीरणा में िशति कम करे, जिसमें अपनी-अपनी आयु के चरम समय में जपन्य स्थिति की उदीरणा घटित हो सकती है।

वाला देव अथवा नारक हो, तो अपनी अपनी आयु के चरम समय में वर्तमान उस देव अथवा नारक के यथायोग्य देवगति, नरकगित और वैक्रिय-अगोपाग की जघन्य स्थिति की उदीरणा होती है तथा असजी पचेन्द्रिय में से आये हुए परन्तु विग्रहगित में अपनी-अपनी आयु के तीसरे समय में वर्तमान देव अथवा नारक के अनुक्रम से देवानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी की जघन्य स्थिति उदीरणा होती है। तथा—

वेयतिग दिट्ठिदुगं सजलणाणं च पढमट्ठिईए। समयाहिगालियाए सेसाए उवसमे वि दुसु।।३६॥

शब्दार्थ — वेयतिग — वेदित्रक की, दिट्ठिंदुग — दृष्टिहिक की, सजलणाण — सज्वलन कषायों की, च — और, पढमिट्ठिईए — प्रथम स्थिति मे, समया-हिगालियाए — समयाधिक आविलका के, सेसाए — शेप रहने पर, उवसमे वि — उपशम श्रीण में भी, दुसु — दोनों में ।

गाथार्थ— प्रथम स्थिति मे समयाधिक आविलका प्रमाण स्थिति क्षेष रहने पर वेदित्रक, हिन्दिहिक, और सज्वलन कपायों की जघन्य स्थिति-उदीरणा होती है। सम्यक्त्वमोहनीय और सज्वलन लोभ की दोनो श्रेणि मे और क्षेष प्रकृतियों को क्षपक श्रेणि मे ही जघन्य स्थिति-उदीरणा होती है।

विशेषार्थ — जब अन्तरकरण (अन्तर डालने की क्रिया) प्रारम्भ करे तब नीचे की छोटी स्थिति प्रथम स्थिति और ऊपर की वडी स्थिति द्वितीय स्थिति कहलाती है। प्रथम स्थिति की समयाधिक आविलका प्रमाण स्थिति शेप रहे, तब वेदित्रक — स्त्री, पुरुष, नपु सक वेद, हिष्टिद्विक — सम्यक्तव और मिथ्यात्व मोहनीय और सज्वलनकषाय — क्रोध, मान, माया और लोभ इन नौ प्रकृतियों की उदयाविलका से ऊपर की समय मात्र स्थिति ही उदीरणा योग्य होने से उस समय प्रमाण स्थिति की चदीरणा जघन्य स्थिति उदीरणा कहलाती है। मात्र सम्यक्त्वमोहनीय क्षीर सज्वलन लोभ की उपशम, क्षपक दोनो श्रेणियो मे<sup>1</sup> और शेष प्रकृतियो की क्षपकश्रेणि मे ही जघन्य स्थिति-उदीरणा होती है। तथा—

एगिंदागय अइहीणसत्त सण्णीसु मीसउदयते। पवणो सिट्ठइ जहण्णगसमसत्त विउन्वियस्संते॥३७॥

श्रव्दार्थ — एनिन्दागय — एकेन्द्रिय में से आया हुआ, अइहीणसत्त — अतिहीन मत्ता वाला, सण्णोसु — मजी में, मीसउदयते — मिश्रमीहनीय के उदय के अत में, पवणी — वायुकाय, सिट्ठइ — रवस्थिति, जहण्णगसमसत्त — जघन्य स्थिति के समान मत्ता वाला, विज्ञव्यस्तते — वैक्रिय (पट्क) के उदय के अत में।

गाथार्थ अतिहीन सत्ता वाला एकेन्द्रिय मे से निकलकर सज्ञी मे आया हुआ जीव उदय के अन्त मे मिश्रमोहनीय की तथा अपनी जवन्य स्थिति के समान वैक्रियपट्क की सत्ता वाला वायु-कायिक जीव उदय के अन्त मे वैक्रियपट्क की जवन्य स्थिति-उदीरणा करता है।

यहाँ मम्यक्त्वमोहर्नाय और मज्वलन लोभ की दोनो थे णि मे और शेष प्रकृतियों की मात्र अपकर्श णि में ही जवन्य स्थिति-उदीरणा कही है। दोनो थे णि म क्यो नहीं कहीं, उसका कारण समझ में नहीं आया। क्यों कि दोनों थे णियों में प्रथम स्थिति की समयाधिक आविलका प्रमाण स्थिति शेष रहे तब उदयावालिका से ऊपर की समय प्रमाण स्थिति ये अति जवन्यतम स्थिति है और उसकी उदीरणा जवन्य स्थिति-उदीरणा कहलानी है। तत्त्व बहुश्रुतगम्य है। मिथ्यात्व की तो प्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करते प्रथम स्थिति की समयाधिक आविलका स्थिति शेष रहे तब जवन्य स्थिति-उदीरणा सभावित है। क्यों कि थे णि में तो सर्वथा उपणम या क्षय करते उसका रमोदय नहीं होता।

विशेषार्थ—पल्योपम के असख्यातवे भाग न्यून एक सागरोपम प्रमाण अतिहीन मिश्रमोहनीय की स्थितिसत्ता वाला कोई एकेन्द्रिय एकेन्द्रिय भव मे से निकलकर सज्ञी पचेन्द्रिय मे उत्पन्न हो और वहाँ उसे जिस समय मे लेकर अन्तर्मुहूर्त के वाद मिश्रमोहनीय की उदीरणा दूर होगी उस समय वह मिश्रगुणस्थान प्राप्त करे। अन्तर्मुहूर्त के चरम समय मे— मिश्रगुणस्थान के चरम समय मे वह जीव मिश्रमोहनीय की जघन्य स्थिति-उदीरणा करता है। एकेन्द्रिय को कम से कम जितनी स्थिति की सत्ता हो सकती है, उससे हीन स्थिति वाली मिश्रमोहनीय प्रकृति उदीरणायोग्य नही रहती है। क्योंकि पल्योपम के असख्यातवे भाग न्यून सागरोपम से भी जब स्थिति कम होती है तब मिथ्यात्वमोहनीय का उदय सभव होने से मिश्रमोहनीय की उद्वलना होना सम्भव है। तथा—

बध्यमान नामकर्म की प्रकृतियों की जितनी जघन्य स्थितिसत्ता हो सकती है, उतनी यानि कि पल्योपम के असख्यातवे भाग न्यून सागरोपम के सात भाग में से दो भाग (२/७) प्रमाण वैक्रियषट्क—वैक्रियशरीर, वैक्रियसघात, वैक्रियबधनचतुष्टय—की स्थिति की सत्ता वाला वायु-

१ एकेन्द्रिय कम से कम पत्योपम के असच्यातवें भाग न्यून सागरोपम के तीन भाग, दो भाग सागरोपम आदि स्थिति तो वाधते हैं, जिससे वध्यमान प्रकृतियों की स्थितिमत्ता उससे तो कम हो नहीं सकनी। अवध्यमान वैक्रियपट्क आदि प्रकृतियों की उससे भी जब प्रियंति कम होती ह तब उद्यलना सभव होने से वह उदययोग्य नहीं रहता है। इसीलिये मिश्रमोहनीय के लिए कहा हि क पत्योपम के अमग्यात्रे भाग न्यून सागरोपम से भी जब उमकी स्थितिसत्ता कम होती है तब उमकी उद्वलना होती ह। इसीलिये मिश्रमोहनीय की पत्योपम के अमन्यानवें भाग न्यून सागरोपम प्रमाण स्थित जधन्य उदीरणायोग्य कही है—उमसे न्यून नहीं। क्योंकि उससे हीन स्थिति उदययोग्य ही नहीं रहती है।

का क्षय करके सर्वार्थसिद्ध महाविमान मे उत्पन्न हो। सर्वार्थसिद्ध विमान की तेतीस सागरोपम प्रमाण आयु पूर्ण करके पूर्व कोटि वर्ष की आयु से मनुष्य मे उत्पन्न हो और मनुष्यभव मे आठ वर्ष की उम्र होने के बाद चारित्र ग्रहण करें और उतने काल न्यून पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण सयम का पालन कर अत मे आहारक शरीर की विकुर्वणा करने वाला आहारकसप्तक के उदय के बाद कि जिस समय आहारक शरीर बिखर जायेगा और उदय का अत होगा उस अत सनय मे उसकी जघन्य स्थित-उदीरणा करता है।

मनुष्यभव मे देशोन पूर्वकोटि प्रमाण सयम के पालन के कारण उतने काल आहारक सप्तक की सत्तागत स्थिति का क्षय होता है और अन्त मे अल्प स्थिति सत्ता मे रहती है। इसीलिए पूर्वकोटि वर्ष के अन्त मे आहारकशरीर करने वाले को जघन्य स्थिति की उदीरणा वतलाई है।

चार बार मोहनीय का सर्वोपशम कहने का कारण यह है कि उस स्थिति मे आहारकसप्तक में सक्रमित होने वाली प्रकृतियों का स्थिति- घात होता है। जिससे आहारक के सक्रमयोग्य स्थान में अल्प स्थिति का सक्रम होता है तथा उस-उस समय अत्यन्त विशुद्ध परिणाम ने योग से उसकी बधयोग्य भूमिका में अल्प स्थिति का बध होता है। सर्वार्थ- सिद्धि में उतने काल प्रदेशोदय से स्थिति कम करता है और नवीन वाधता नहीं। इसी कारण चार वार मोहनीय का उपशम और उसके वाद क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न होने का सकेत किया है। तथा—

खोगताण खीणे मिच्छत्तकमेण चोइसण्हिप । मेसाण सजोगते भिण्णमुहुत्तिट्ठईगाणं ॥३६॥

शब्दार्थ — खीणताण खीणे — क्षीणमोहगुणस्थान मे जिनका क्षय होता है,, मिच्छत्तकमेण — मिथ्यात्व के क्रम से, चोइसण्हणि —चौदह प्रकृतियों की भी नेमाग — शेप की, सजोगन्ते — सयोगिकेवलीगुणस्थान के अन्त मे, मिण्णमुहृत्त- दिट्डीगण — अन्तर्मु हूत की स्थित वाली।

गायार्थ—क्षीणमोहगुणस्थान मे जिनका क्षय होता है, ऐसी चौदह प्रकृतियों की मिथ्यात्व के क्रम में क्षीणमोहगुणस्थान में तथा अन्तर्भु हूर्न स्थित वालों शेय प्रकृतियों की सयोगिकेवलीगुण-स्थान के अन्त समय में जघन्य स्थिति-उदीरणा होती है।

विशेषार्थ — क्षीणमोहगुणस्थान मे जिनका सत्ता मे से नाश होता है, ऐसी ज्ञानावरणपचक, दर्शनावरणचतुष्क की स्थात्व की रीति से चौदह प्रकृतियों की क्षीणमोहगुणस्थान में ही मिथ्यात्व की रीति से यानि जैसे मिथ्याथ्व की उदययोग्य समयाधिक आविलका प्रमाण स्थिति शेष रहे तव समय प्रमाण स्थिति की ज्ञान्य स्थिति-उदीरणा होती है, उसी प्रकार ज्ञानावरणपचक आदि चौदह प्रकृतियों की समयाधिक आविलका प्रणाम स्थित सत्ता में शेष रहने पर ज्ञान्य स्थिति-उदीरणा होती है। तथा—

मनुष्यगित, पचेन्द्रिजाति, प्रथम सहनन, औदारिकसप्तक, नस्यानपट्क, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, प्रशस्त अप्रशस्त विहायो-गित, त्रम, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, मुभग, सुस्वर दुस्वर, आदेय, यश कीर्ति, तीर्थंकरनाम और उच्चगेत्र हप वत्तीस और निर्माण आदि श्रुवोदया तेर्तीस बुल पैसट प्रकृतियो की अन्तर्मु हूर्त प्रमाण स्थिति की मयोरिवेवलीगुणस्थान के चरम समय मे जघन्य स्थिति-उदीरणा होती है।

सयोगिवेवली के चरम समय में सत्तागत सभी प्रकृतियों की स्थित अन्तर्मुहतं प्रमाण ही सत्ता में होती है, जिसमें उदयावालिका से ऊपर की अन्तर्मुहतं प्रमाण स्थिति ही जव्न्य उदीरणायोग्य रहती है। इमीलिए उक्त पैसठ प्रकृतियों की अन्तर्मुहतं प्रमाण ही जवन्य स्थित-उदीरणा कही है। तथा—

पिथ्यात्व और चीवह प्रकृतियों में मात्र समय प्रमाण जघन्य स्थिति का ही साम्य है, अन्य नहीं । क्यों कि पिथ्यात्व का क्षय तो चीये में सातवें गुणस्त्रान तक में ही हो जाता है ।

चारो आयु की भी उन-उनकी उदीरणा के अन्त मे समयाधिक आविलका प्रमाण स्थिति सत्ता मे शेष रहे, तव जघन्य स्थिति-उदी-रणा समझना चाहिए।

स्थिति-उदीरणा के सम्बन्ध मे विशेष वक्तव्य इस प्रकार है-

स्थिति-उदीरणा मे कितने ही स्थान पर ऐसा आया है कि बधाव-लिका के जाने के वाद उदयविलका से ऊपर की स्थिति पतद्ग्रह प्रकृति की उदयावलिका मे ऊपर सक्रमित होती है। ऐसा क्यो होता है? तो उसका कारण यह है कि जिसकी स्थित सक्रमित होती है, उसकी उदयावलिका से ऊपर की स्थिति सक्रमित होती है। अन्य प्रकृतिनयन-सक्रम मे स्थान का परिवर्तन नहीं होने से जिसपे सक्रमित होती है, उसकी उदयाविलका से ऊपर सक्तमित होती है, यह कहा है। यानि उस उदयावलिका को मिलाने पर एक आवलिकान्यून उसकी उत्कृष्ट सत्ता होती है। जेसे कि नरकगित की उत्कृष्ट स्थिति वाघे, जिस समय उसकी बधावलिका पूर्ण हो, उस समय देवगति बाधना प्रारम्भ करे, बध्यमान देवगति मे उदयावलिका से ऊपर का नरकगति का दलिक सक्रमित होता है। उदयावलिका मे ऊपर का नरकगित का दलिक देवगति की उदयावलिका से ऊपर सक्रमित हो, यानि उस उद-यावलिका को मिलाने पर एक आवलिकान्यून वीस कोडाकोडी सागर प्रमाण देवगति की उत्कृष्ट स्थिति सत्ता मे होती है तथा उसकी सक्र-मावलिका के जाने के बाद उदयावलिका से ऊपर का दलिक अन्यत्र सक्रमित होता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए।

इस प्रकार से स्थिति उदीरणा का निरूपण जानना चाहिए। अब क्रमप्राप्त अनुभाग-उदीरणा की प्ररूपणा प्रारम्भ करते है। अनुभाग-उदीरणा

अणुभागुदीरणाए घाडसण्णा य ठाणसन्ना य । सुह्या विवागहेउ जोत्थ विसेसो तय वोच्छ ॥४०॥

१ स्थिति-उदीरणा विषयक विवरण का प्रारूप परिशिष्ट मे देखिये।

ज्ञाद्दार्थ - अव्यागादीरणाए - अनुमाग-उदीरण। मे, घाइसण्णा - गाति, मज्ञा, य-अीर, ठाणम्प्रा - स्थानमज्ञा, य-और' मुह्या - णुभाणुभत्व, विवाग- विप क, हेउ-- हनु, जोस्थ-- जो यहाँ विसेसी - श्रिणेप, तय--उमरो, वोच्छ-- कहुँ, गा।

गाथार्थ—उदय के प्रमग मे जैसा घातिमज्ञा, स्यानसज्ञा, गुभागुभत्व, विपाक और हेतु के लिए कहा गया है, वैसा ही अनुभाग-उदीनणा मे भी समझना चाहिए। लेकिन यहाँ जो विशेष है, उसको मे कहुगा।

विशेषार्थ-अनुभाग उदीरणा के सम्बन्ध मे छह विचारणीय विषय है यथा- १ सज्ञा-प्ररूपणा, २ शुभाशुभ-प्ररूपणा, ३ विपाक-प्ररूपणा, ४ हेतु-प्ररूपणा, ५ साद्यादि-प्ररूपणा और ६ स्वामित्व-प्ररूपणा।

इनमे मे सजा, गुभागुभत्व, विपाक और हेतु के बारे मे मात्र सूचना करते है कि मज्ञा दो प्रकार की है—१ घातिसज्ञा, २ स्थान-मजा। इनमे घातिसज्ञा तीन प्रकार की है—१ सर्वघातिसज्ञा, २ देश-घातिसज्ञा और ३ अघातिसज्ञा। स्थानसज्ञा के चार प्रकार है—१ एक-स्थानक, २ द्विस्थानक, ३ त्रिस्थानक और ४ चतु स्थानक। गुभत्व और अगुभत्व के भेद मे गुभागुभत्व के दो प्रकार है। यथा—मति-ज्ञानावरणादिक अगुभ है और सातावेदनीय आदि गुभ है। विपाक के चार प्रकार है—१ पुद्गलविपाक, २ क्षेत्रांवपाक, ३ भवविपाक और ४ जोवविपाक। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव के भेद से हेतु के पाच प्रकार है।

इनमे घातिसज्ञा, स्थानसज्ञा, गुभागुभत्व, विपाक और हेतु जैसे विघ और उदय के आश्रय से पूर्व मे कहे गये है, उसी प्रकार यहाँ— अनुभाग-उदीरणा मे—भी जानना चाहिए। अर्थात वहाँ जिन प्रकृ-तियो को वघ, उदय की अपेक्षा सर्वघाति आदि कहा गया हो, उसी प्रकार यहाँ उदीरणा मे भी समझना चाहिए। लेकिन उनके सम्बन्ध मे जो कुछ भी विशेष है, उसका यहाँ निर्देश किया जा रहा है।

## संज्ञा सम्बन्धी विशेष

पुरिसित्थिविग्ध अच्चक्खुचक्खुसम्माण इगिदेठाणो वा । मणपज्जवपु साण वच्चासो सेस बधसमा ॥४१॥

शब्दार्थ — पुरिसित्थ — पुरुषवेद, स्त्रीवेद, विग्ध — अतराय, अच्चक्खु-चक्खुसम्माण — अचक्षुदर्शनावरण, चक्षुदर्शनावरण, सम्यक्त्वमोहनीय की, इगिदुठागो — एकस्थानक, द्विस्थानक, वा — और, मणपन्वपु साण — मनपर्याय ज्ञानावरण, नपुसकवेद, वच्चासो — विपरीतता है, सेस — शेप की, वधसमा — वध के समान।

गाथार्थ — पुरुषवेद, स्त्रीवेद, अतराय, अचक्षुदर्शनावरण, चक्षुवर्शनावरण और सम्यक्त्वमोहनीय के एक और द्वि स्थानक रस की उदीरणा होती है तथा मनपर्यायज्ञानावरण और सपु सकवेद के सम्बन्ध में विपरीतता है शेष प्रकृतियों की बंध के समान उदीरणा होती है।

विशेषार्थ — गाथा मे अनुभाग-उदीरणा के प्रसग मे सज्ञा से सम्ब-न्धित विशेषता का सकेत किया है —

पुरुषषेद, स्त्रीवेद, अतरायपचक, अचक्षुकदर्शनावरण, चक्षुदर्श-नावरण, और सम्यदत्वमोहनीय की अनुभाग-उदीरणा एक स्थानक और द्विस्थानक रस की जानना चाहिये। जिसका विश्वषता से साथ स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

पुरुषवेद, अतरायपचक, अचक्षुदर्शनावरण, और चक्षुदर्शनावरण का बधापेक्षा अनुभाग का विचार करे तो एक द्वि, त्रि, चतु स्थानक इस तरह चार प्रकार का रस वधता है, किन्तु इन प्रकृतियों का रस की उदारणापेक्षा विचार किया जाये तो जघन्य से एकस्थानक और मद द्विस्थानक रस की उदीरणा होती है और उत्कृष्ट में सर्वोत्कृष्ट द्विस्थानक रस की ही उदीरणा होती है परन्तु त्रि या चतु स्थानक रस की उदीरणा नहीं होती है। स्त्रीवेद का द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुरथानक इस तरह तीन प्रकार का रसवध होता है परन्तु उसकी अनुभाग-उदीरणा जवन्य एकस्थानक और मट द्विस्थानक रस की एव उत्कृष्ट सर्वो-त्रुष्ट द्विस्थानक रस की होती है।

सम्बन्त्वमोहनीय का बब नहीं होने ने उसके विषय में तो कुछ कहना नहीं है, परन्तु उदारणा होनी है, इसिलये उसके सम्बन्ध में विशेष का निर्दश करते हैं कि सम्बन्त्वमोहनीय की उन्क्राट द्विस्थानक रस की और जघन्य एकम्यानक रस की उदीरणा हाती ह तथा उसका जो एकप्थानक या द्विस्थानक रस है, वह देशधाती ह।

मनपर्यायज्ञानावरण और नपु सकवेद के लिये बध मे जो कहाँ
है, उसमें यहाँ विपरीत जानना चाहिये। यानि बवाश्रयी नपु मकवेद
का जिस प्रकार का रस कहा है, उम प्रकार का रस मनपर्यायज्ञानावरण की उदीरणा में और बवाश्रयी मनपर्यायज्ञानावरण का जैसा
रम कहा है वैसा नपु सकवेद की उदीरणा में समझना चाहिये। वह
इस प्रकार—मनपर्यायज्ञानावरण का बधापेक्षा एकस्थानक, द्विस्थानक,
त्रिस्थानक और चतु स्थानक इस तरह चार प्रकार का रस है और
यहाँ उत्कृष्ट उदीरणापेक्षा चतु स्थानक और अनुत्कृष्ट—मध्यम
उदीरणापेक्षा चतुःम्थानक त्रिस्थानक और दिस्थानक रस है।
नपु सकवेद का अनुभाग बन्ध की अपेक्षा चतु स्थानक त्रिस्थानक और
दिस्थानक इस तरह तीन प्रकार का रस है और यहाँ उत्कृष्ट
उदीरणापेक्षा चतुःस्थानक और अनुत्कृष्ट—मध्यम उदीरणापेक्षा
चतुःस्थानक, विस्थानक और अनुत्कृष्ट—मध्यम उदीरणापेक्षा

प्रश्न - जब नपु सक्तवेद का एकस्थानक रस वध होता ही नही है तो उदीरणा कैसे होती है ?

उत्तर-यद्यपि नपु सकवेद का एकस्थानक रस वधता नही है, परन्तु क्षय के समय रसघात करते सत्ता मे उसका एकस्थानक रस सभव है। इसीलिये जघन्य से उसके एकस्थानक रस की उदीरणा कही है। तथा- शेप देशघाति प्रकृतियो का बध मे जिस तरह चारो प्रकार का रस कहा है, उसी तरह अनुभाग-उदीरणा मे भी चारो प्रकार का रस जानना चाहिये।

देशघाति प्रकृतियो का घातित्व विषयक विशेष

देसोवघाइयाण उदए देसो व होइ सव्वो य। देसोवघाइओ च्चिय अचक्खुसम्मत्तविग्घाणं ॥४२॥

श्वाद्यार्थ—देसोववाइयाग—देशधाति प्रकृतियो की, उदए—उदय— उदीरणा मे, देसो—देशधाति, व—अथवा, होइ—होता हे, सब्बो—सर्वधाति, य—और, देसोवधाइओ च्चिय—देशधाति ही, अचक्खुसम्मत्तविग्धाय — अचक्षुदर्शनावरण, सम्यदत्वमोहनीय और अतराय का।

गायार्थ — देशाघाति प्रकृतियो का उदय-उदीरणा मे देशघाति अथवा सर्वघाति रस होता है तथा अचक्षुदर्शनावरण, सम्यवत्व-मोहनीय और अतराय का देशघाती ही रस उदय-उदीरणा मे होता है।

विशेषार्थ — पूर्व गाथा मे जैसे यह कहा गया है कि किस प्रकार के रस की उदोरणा होती है, उसी प्रकार इस गाथा मे यह स्पष्ट करते है कि वह रस कैसा होता है — घाति या अघाति ? देशघाति — ज्ञाना-वरणचतुष्क, चक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण, नवनोकषाय और सज्वलनचतुष्करूप — प्रकृतियो का उदीरणारूप उदय मे यानि उदारणा मे देशघाति रस होता है, उसी प्रकार सर्वघाति रस भी होता है किन्तु अचक्षुदर्शनावरण, सम्यक्त्वमोहनीय और अतरायपचक के रस की उदीरणा मे देशघाति रस ही होता है, किन्तु सर्वघाति रस नहीं होता है। तथा —

वाय ठाण च पडुच्च सन्वघाईण होई जह बधे। अग्घाईण ठाण पडुच्च भणिमो विसेसोऽत्थ ॥४३॥ श्रद्धार्थ—घाय—घातित्व, ठाग—स्थान, च—और, पडुच्च—अपेक्षा, सदबद्धार्द्धण— मर्वधाति प्रकृतियो का, होइ—होता है, जह जैमा, बधे—वध मे, अध्वार्द्धण— अधाति प्रकृतियो का, ठाण—स्थान, पडुच्च—अपेक्षा, भणिमो— कहेगे, बिसे—ोऽस्थ— जो निष् है उसको यहाँ।

गाथार्थ—सर्वधाति प्रकृतियो का घातित्व और स्थान की अपेक्षा जैसा वध मे कहा है, वैसा उदीरणा मे भी जानना चाहिये। अघाति प्रकृतियो का स्थान की अपेक्षा जो विशेष है, उसको यहाँ कहेंगे।

विशेषार्य—केवलज्ञानावरण, केवलदर्गनावरण, आदि की बारह कपाय, मिथ्यात्वमोहनीय और पाच निद्रारूप सर्वधाति प्रकृतियों के रस का घातिसज्ञा और स्थानसज्ञा की अपेक्षा विचार करे तो उन प्रकृतियों का वध में जैसा रस होता है, वैसा ही उदीरणा में भी समझना चाहिये।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे इन प्रकृतियों का वध में चतु -स्थानक, त्रिस्थानक और द्विस्थानक रूप तीन प्रकार का रस कहा है, एव उन तीनों प्रकार के रस को जैमें सर्वधाति बताया है, उसी प्रकार उदीरणा में भी जानना चाहिये। यानि उन प्रकृतियों के चतु, त्रि और द्विस्थानक रस को उदीरणा होती है और वह सर्वधाति ही होता है। मात्र उत्कृष्ट रस की उदी-रणा में चतु स्थानक ही और अनुरकृष्ट—मध्यम रस की उदीरणा में तीनों प्रकार का रस होता है।

इस प्रकार मे घाति प्रकृतियो सम्बन्धी विशेष जानना चाहिये। अब एक मी ग्यारह अघाती प्रकृतियो की उदीरणा मे स्थानाश्रयी विशेष कथन करते है।

अधाति प्रकृतियो को स्थानाश्रित विशेष

यावरचं आयवंडरलसत्तितिरिविगलमणुयतियगाणं । नग्गोहाइचंडण्हं एगिंदिजसभाइछण्हपि ॥४४॥ तिरिमणुजोगाण मीसगुरुयखरनर य देवपु व्वीण । दुट्ठाणिओच्चिय रसो उदए उद्दीरणाए य ॥४४॥

शब्दार्थ —थावरचउ —रथावरचतुष्क, आयव —आतप, उरलक्षत्त — औदारिकमप्तक, तिरिविगलमगुयतियगाण—तिर्थं वित्रक, विकलितिक, मनुष्यितिक, नग्गोहाइचउण्ड – न्यग्रोध आदि चतुष्क नस्यान, एगिदि —एकेन्द्रिय जाति, उसभाइछण्हिपि—वज्जऋपभनाराचादि सहननपट्क ।

तिरिमणुजोगाण —ितर्यच और मनुष्य उदयश्रायोग्य, मीस —िमश्रमोहनीय, गुरुयखर- गुरु और कर्कश स्पर्श, नर य देवपुद्वीण — नरक और देव आनुपूर्वी की, दुट्ठाणिओव्चिय —ि दिस्थानक ही, रसो — रस (अनुभाग), उदए- उद्दीरणाए य — उदय और उदीरणा मे।

गाथार्थ—स्थावरचतुष्क, आतप, औदारिकसप्तक, तिर्यच-त्रिक, विकलत्रिक, मनुष्यत्रिक, न्यग्रोधसस्थान आदि चतुष्क, एके-न्द्रियजाति, वष्त्रऋषभनाराच आदि सहननषट्क रूप तिर्यंच और मनुष्य उदयप्रायोग्य तथा मिश्रमोहनीय, गुरु, कर्कश स्पर्श, देव-नरकानुपूर्वीनाम प्रकृतियो का उदय और उदीरणा मे द्विस्थानक रस ही होता है।

विशेषार्थ—स्थावरचतुष्क—स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधा-रण, आतप, औदारिकसप्तक, तियँचित्रक—तियँचगित, तियँचानुपूर्वी, तियँचायु, विकलित्रक—द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चनुरिन्द्रियजाति, मनुष्य-त्रिक—मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, न्यग्रोधादिचतुष्क— न्यग्रोधमरिमण्डल, सादि, वामन, और कुन्ज सस्थान, एकेन्द्रिय जाति तथा वज्त्रऋषभनाराच आदि छह सहनन रूप तियँच और मनुष्य के उदयप्रायोग्य वत्तीस प्रकृति तथा मिश्रमोहनीय, गुरु, कर्कश स्पर्शनाम, देव और नरक आनुपूर्वीनाम ये पाँच कुल मिलाकर सैतोस प्रकृतियो का उदय और उदीरणा मे द्विस्थानक रस ही होता है। क्योंकि ये प्रकृ-तिया चाहं जैसे रस वाली वघे, लेकिन जीवस्वभाव से सत्ता मे रस कम होकर उदय में आने पर उदय और उदीरणा में द्विस्थानक ही रस होता है। मात्र घातिसज्ञाश्रित मिश्रमोहनीय का रस सर्वघाति और शेष प्रकृतियों का रस अघाति है।

अव गुभागुभत्व विषयक विशेष का निर्देश करते हैं। गुभागुभत्व—विषयक विशेष

> सग्मत्तमीसगाण असुभरसो सेसयाण बंधुतः । उक्कोसूदीरणा संतयमि छट्टाणवडिए वि ॥४६॥

शब्दार्थ — सम्मत्तमोसगाण — सम्यक्त्व और मिश्रमोहनीय का असुभरसो — अगुभ गग सेसवाण — शेप पकृतियो का, बधुत्त — वब के ममान उक्तोसु- दीरणा — उत्कृष्ट उदीरणा, सतविम — सत्ता मे, छट्ठाणविडिए वि — पट्स्यान पनित होने पर भी।

गायार्थ—सम्यक्त्व और मिश्रमोहनीय का अग्रुभ रस है, शेष प्रकृतियों के विषय में वध के समान है। सत्ता में —अनुभाग की सत्ता में षट्स्थानपितत होने पर भी उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा होती है।

विशेषार्थ—सम्यक्तव और मिश्रमोहनीय ये दोनो प्रकृति घाति होने से उनका रस अशुभ ही जानना चाहिए और इसी कारण ये दोनो प्रकृतिया रस की अपेक्षा पाप प्रकृतियाँ कहलाती है। रेप प्रकृतियों का गुभाशुभत्व वध के समान जानना चाहिए। यानि वध मे जिन

१ जिन पक्तियों के नम्बन्ध में अमुक प्रकार के रम की उदीरणा होती है, ऐसा न कहा हो उनके लिए बधानुरूप ममझना चाहिये। अर्थात् उन-उन प्रकृतियों वा जघन्य-उत्कृष्ट जितना रम बन्ध होता हो उतना उदीरणा में भी ममजना चाहिये। भाग अधाति प्रकृतियों वा अनुभाग मबधातिप्रतिभाग सदृण होता है। अधाति प्रकृतियों वा सनुभाग मबधातिप्रतिभाग सदृण होता है। अधाति प्रकृतियों वा रस है तो अधाति लेकिन मबधाति के माथ जब तक अनुभव किया जाता है, तब तक उनके जैंगा होकर अनुभव में आता है।

प्रकृतियों को शुभ कहा हो, उनको उदीरणा में भी शुभ और यदि अशुभ कहा हो तो अशुभ ही समझना चाहिए।

प्रश्न - किस प्रकार के रस की सत्ता मे रहता जीव उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा करता है ?

उत्तर—उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता में षट्स्थानपितत होने पर भी उत्कृष्ट रस की उदीरणा होती है। इसका तात्पयं यह है कि जब सर्वोत्कृष्ट रस का बघ हो तब सर्वोत्कृष्ट रस की सत्ता होती है। सत्ता में वर्तमान वह सर्वोत्कृष्ट रस अनन्तभाग होन अथवा असख्यातभागहीन, सख्यातभागहोन, सख्यातगुणहोन आसख्यात-गुणहोन या अनन्तगुणहोन हो तो भी उत्कृष्ट रस की उदीरणा होती है। इमका कारण यह है कि अनन्तानन्त स्पर्धकों के अनुभाग का क्षय होने पर भी अनन्त स्पर्धक वध के समय जैसे रस वाले बँघे थे, वैसे ही रस वाले रहते है। जितने स्पर्धक बँघे, उन समस्त स्पर्धकों में रस कम नहीं होता है, परन्तु अमुक-अमुक स्पर्धकों में से अनन्तभागहीन या अनन्तगुणहोन आदि रस कम होता है। जिससे मूल—बधते समय जो रस बंघा था, वह सामुदायिक रस की अपेक्षा अनन्तगुणहोन अनन्तवे भाग रस शेप रहने पर भी उत्कृष्ट रस की उदीरणा होती है तो फिर असख्यातगुणहोन आदि रस शेष रहे¹ तब भी उत्कृष्ट रस की उदीरणा हो उसमे कुछ आश्चर्य नहीं है।

१ कुल तामुदायिक रम म से अनन्तवा भाग, अमख्यातवा भाग या सख्यातवा भागरस जो कम होता है, वह अनुक्रम से अनन्तमागहीन, अतल्यातमागहीन लेग सम्यातभागहीन तथा समस्त अनुभाग का अनन्तवा भाग, अमख्यातवा भाग या सख्यातवा भागही सत्ता मे शेप रहे तर वह अनन्तगुणहीन, अमख्यातगुणहोन या सख्यातगुणहीन हुआ कहलाता ह। अनन्तभागहीन यानि मात्र अनन्तवा भाग ही न्यून और अनन्तगुणहीन हो यानि अनन्तवा भाग शेप रहे यह अर्थ समझना चाहिये। शेप भागहीन या गुणहीन मे भी उपर कहे अनुमार ही समझना चाहिए।

अब विपाकाश्रित विशेष का कथन करते हैं। विपाकाश्रित विशेष

> मोहणीयनाणावरणं केवलिय दसणं विरियविग्घं। सपुन्नजीवदव्वे न पज्जवेसु कुणइ पागं॥४७॥

शब्दार्थं — मोहणीय नाणावरण — मोहनीय, ज्ञानावरण, केवलियदसण — केवलदर्गनावरण, विरियविग्य — वीर्यान्तराय, सपुन्न जीवदब्वे — सम्पूर्ण जीवद्रव्य मे, न पज्जवेसुं — पर्यायो मे, कुणइ — करता है, पाण — विपाक।

गाथार्थ—मोहनीय, ज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण और वीर्यान्तराय कर्म सम्पूर्ण जीवद्रव्य मे विपाक करता है, परन्तु सर्व पर्यायो मे विपाक नहीं करता है।

विशेषार्थ—मोहनीय की अट्ठाईस, ज्ञानावरण की पाच, केवल-दर्शनावरण और वीर्यान्तराय ये पैतीस प्रकृतिया सम्पूर्ण जीवद्रव्य मे विपाक उत्पन्न करती है, परन्तु समस्त पर्यायो मे उत्पन्न नहीं करती है। यानि ये पैतीस प्रकृतिया द्रव्य से सम्पूर्ण जीवद्रव्य को घात करती है—दवाती है, परन्तु सम्पूर्ण पर्यायो को दबाने मे अशक्य होने से आवृत नहीं करती है।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि उपर्युक्त प्रकृतियाँ अपने विपाक का अनुभव जीव के अमुक भाग को ही कराती है, अमुक भाग को नही, ऐसा नही है, परन्तु सम्पूर्ण जीवद्रव्य को कराती है, फिर भी उससे

नमन्त मामुदायिक रस अनन्तभागादि हीन या अनन्तगुणाविहीन होता है, किन्तु सत्तागत समस्त स्पष्टंको मे से अनन्तभागहीनादि रस कम होता नहीं है। कितनेक स्पधक जैसे वैंथे थे, वैंसे ही सत्ता मे रह जाते है जिससे उत्हार्ट रस के सत्ताकाल में पट्स्थान पड़ने पर भी उदीरणा हो सकतो है, जैसे उपशमध्येणि मे किट्टिया होने पर भी अपूर्व स्पधक और पूर्वस्पधक भी सत्ता में रहते हैं।

जीव मे विद्यमान अनन्त ज्ञानादि गुण सर्वथा घातित नहीं हो जाते है।

उपर्यु क्त प्रकृतियों में जो-जो सम्यक्तव, चारित्र आदि गुणों को आच्छा-दित करती है, उन सबके अमुक-अमुक अश उद्घाटित रहते ही है। क्यों कि समस्त अशों को आच्छादित करने की उन कर्मों में शक्ति ही नहीं है। जीव स्वभाव से वे गुण सम्पूर्णत्या आच्छादित हो भी नहीं सकते है। यदि पूर्ण रूप से दब जाये तो जीव अजीव हो जायेगा। जैसे सघन वादलों के रहने पर भी उनसे चन्द्र, सूर्य की प्रभा परिपूर्ण रूप से आच्छादित नहीं हो जाती है, परन्तु दिन-रात्रि का अन्तर ज्ञान हो, इतनी तो उद्घाटित रहती ही है, इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। तथा—

गुरुलहुगाणतपएसिएसु चक्खुस्स सेसविग्घाण । जोगेस् गहणधरणे ओहीण रुविदव्वेसु ॥४८॥

शब्दार्थ —गुरु नहुगाणतयएसिए नु —गुरुल वृद्ध हे के अनन्त प्रादेशिक स्कत्धों में, चक्खुस्स —चक्षुदशनावरण का, सेसविग्धाण —शेष अन्तराय कर्मों का, जोगेलुगहणधरणे —ग्रहण और धारण करने योग्य द्रव्यों में, ओहीण—अविश्वानदशन आवरणों का, रुविद्ध्वेसु—रूपी द्रव्यों में।

गाथार्थ — गुरु-लघु द्रव्यों के अनन्त प्रादेशिक स्कन्धों में, चक्षदर्शनावरण का, ग्रहण-धारण करने योग्य पुद्गलों में शेष अन्तराय कर्मों का और रूपी द्रव्यों में अवधिज्ञान दर्शनावरणों का विपाक होता है।

विशेषार्थ — जिस गुण की जितने प्रमाण मे जानने आदि की शक्ति होती है, उसका आवारक कर्म उतने प्रमाण मे उन ज्ञानादि गुणो को आवृत्त करता है। जैसे दि अवधिज्ञान की मात्र रूपी द्रव्य को जानने की शक्ति है तो अवधिज्ञानावरण कर्म रूपी द्रव्य को जानने की शक्ति को ही आच्छादित करता है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस गुण का जितना और जो विषय¹ होता है, उतना और उस विषय को उसका आवरक कर्म आवृत्त करता है।

अब इसी कथन को विशेष रूप में स्पष्ट करते हैं--

गुरु-लघुपरिणामी अर्थात् आठ स्पर्श वाले अनन्त प्रादेशिक स्कन्धों का चक्षु द्वारा सामान्य ज्ञान नहीं होने देना चक्षुदर्जनावरण का विपाक है। क्योंकि चक्षुदर्शन द्वारा गुरु-लघु परिणामी अनन्त प्रदेशों में वने स्कन्ध ही जाने जा सकते है तथा शेप अतराय—दान, लाभ, भोग और उपभोग अन्तराय कर्मों का ग्रहण और धारण किये जा सके ऐसे पुद्गल द्रव्यों में ही विपाक है। क्योंकि जीव पुद्गलद्रव्य का अनन्तवा भाग ही दान में दे सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है या भोग-उपभोग करता किन्तु समस्त पुद्गल द्रव्यों का नहीं। दानादि गुणों का उतना ही विषय है, जिससे उसको आवृत करने वाले कर्मों का विपाक भी उतने में ही होता है।

अविधज्ञानावरण और अविधदर्शनावरण कर्मों का विपाक रूपी द्रव्यों में ही है—यानि वे कर्म अपनी शक्ति का अनुभव जीव को रूपी पदार्थों का सामान्य विशेष ज्ञान नहीं होने देने में कराते है, अरूपी द्रव्यों में उनका विपाक नहीं है। जीवों को अरूपी द्रव्य का ज्ञान नहीं होने देने में अविधज्ञान-दर्शनावरण कर्मों का उदय हेतु नहीं है, क्यों कि वह उनका विपय नहीं है। तात्पर्य यह कि जितने विपय में चक्षु-दर्शनादि का व्यापार है, उतने ही विपय में चक्षु-दर्शनावरण आदि कर्मों का भी व्यापार है। तथा—

सेसाण जह वधे होड विवागो उपच्चओ दुविहो। भवपरिणामकओ वा निग्गुणसगुणाण परिणडओ।।४६॥

१ जिस गुग मे जो जाना जा नके जिस गुण का जो काप हो वह उसका विषय गहलाता है।

शब्दार्थ — सेसाण — शेष प्रकृतियों का, जहबधे — वध में कहे अनुसार, होइ — होता है, विवागो — विपाक, उ — और, पच्चओ — प्रत्यय, दुविहो — दो प्रकार का, भवपरिणामकओ — भव और परिणामकृत, वा — तथा, निग्गुणसगुणाण — निग्रुण और सगुण, परिणइओ — पि णित से।

गाथार्थ—शेष प्रकृतियो का विपाक बध मे कहे अनुसार उदीरणा मे भी जानना चाहिए। भवकृत और परिणामकृत इस तरह प्रत्यय के दो प्रकार है। तथा परिणामकृत प्रत्यय निर्णुण और सगुण परिणति से दो प्रकार का है।

विशेषार्थ—गाथा मे शेष प्रकृतियों के विपाक सम्बन्धी विशेष का कथन करने के पश्चात् भेद निरूपणपूर्वक प्रत्ययप्ररूपणा का विचार प्रारम्भ किया है। विपाक विषयक विशेष का आशय इस प्रकार है—

पूर्वोक्त प्रकृतियों से शेष रही प्रकृतियों के विपाक-फल का अनुभव पुद्गल और भव आदि द्वारा जैसा बध में कहा है, उसी प्रकार उदीरणा में भी समझना चाहिए। यानि कि उदीरणा से भी जीव पुद्गल और भव आदि के द्वारा उन-उन प्रकृतियों के फल को अनुभव करता है।

## प्रत्ययप्ररूपणा

अव प्रत्ययो का निरूपण करते है—प्रत्यय, हेतु और कारण ये एकार्थक है। किस हेतु या कारण के माध्यम से उदीरणा होती हैं, उसको यहाँ वतलाते हैं। वीर्यव्यापार के बिना उदीरणा नहीं हो सकने से कवायसिहत या कवायरिहत योग सज्ञावाला वीर्य उसका मुख्य कारण है। इसका तात्पर्य यह हुआ—

किसी भी करण की प्रवृत्ति वीर्यव्यापार विना नहीं हो सकती है। जिससे कषायसिंहत या कषायरिंहत जो वीर्यप्रवृत्ति, वहीं उदीरणा में भी कारण है। अमुक-अमुक प्रकार का वीर्यव्यापार होने में भी अनेक कारण होते है जैसे कि देव भव में अमुक प्रकार का और नारक, तिर्यंच, मनुष्य भव में अमुक प्रकार का वीर्य व्यापार होता है। देश या सर्वं-

विरित आदि गुणस्थान वालों के अमुक प्रकार का और गुण विना के जीवों के अमुकप्रकार का वोर्यं ज्यापार होता है। वैक्रिय आहारक शरीर का परिणाम भी अमुक-अमुक प्रकृतियों की उदीरणा में कारण है। जिसमें परिणाम का अर्थ जैमें अञ्यवसाय होता है, उसी प्रकार यहाँ शरीर आदि का परिणाम ये अर्थ भी होता है तथा जैसा और जितना रस वैंधता है, वैसा और उतना ही रस उदीरित होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कितनी ही प्रकृतियों का सर्वं घाती और चतु स्थानक रस वैंघता है, किन्तु वे सर्वं घातिरस और चतु स्थानक रस से ही उदय में आये ऐसा नहीं है। वय में चाहे जैसा रस हो लेकिन उदय-उदीरणा में अमुक प्रकार का ही रस होता है। यानि वैंघे हुए रस का विपरिणाम कर, फेरफार कर, हानि-वृद्धि कर उदय में लाता है। जिससे परिणाम का अर्थ 'अन्यथाभाव करना' ऐसा भी होता है। इस प्रकार वीर्यं व्यापार होने में भव आदि अनेक कारण होने से उदी-रणा भी अनेक रीति से प्रवर्तित होती है। वीर्यं व्यापार मुख्य कारण है, जेप सभी अवान्तर कारण हैं यह समझना चाहिए।

उदीरणा में कारण रूप योग सज्ञा वाला वीर्यविशेष भवकृत और परिणामकृत के भेद से दो प्रकार है। उसमें देव, नारक आदि पर्याय को भव और अध्यवसाय या आहारक आदि शरीर का परिणाम और बाघे गये रस का अन्यथा भाव यह परिणाम जानना चाहिये।

परिणामकृत के भी दो प्रकार है—१ निर्गुण परिणामकृत २ सगुण परिणामकृत । यानि निर्गुण जीवो के परिणामो द्वारा किये गये और गुणवान जीवो के परिणाम द्वारा किये गये, इस तरह परिणामकृत-प्रत्यय दो प्रकार का है।

अब जिन प्रकृतियो की उदीरणा गुण-अगुण परिणामकृत या भव-कृत नही है, उनका निर्देश करते है---

उत्तरतणुपरिणामे अहिय अहोन्तावि होति सुसरजुया। मिउलहु परघाउज्जीय खगइचउरसपत्तीया।।५०।। शब्दार्थ — उत्तरतणुपरिणामे — उत्तर श्रारित का परिणाम होने पर, अहिय — अधिक विशेष, अहोन्तावि — नही होने पर भी, होति — होती ह, सुसरजया — सुस्वर सहित, निउलहु मृदु, लघु णरघाउज्जोय — पराघात, उद्योत, खगइ — (प्रणस्त) विहायोगित, चउरस — ममचतुरस्रमस्ान, पत्तेया — प्रत्येक नाम ।

गाथार्थ — मुस्वर सिहत मृदु, लघु, पराघात उद्योत (प्रशस्त) विहायोगित, समचतुरस्रसस्थान, प्रत्येक नाम रूप प्रकृतिया पहले अधिक — विशेष — आश्रयी न होने पर भी उत्तर शरीर का परिणाम हो तब अवश्य उदीरणा मे प्राप्त होती है।

विशेषार्थ — सुस्वर सहित मृदु लघु, स्पर्श, पराघात, उद्योत, प्रशस्त-विहायोगित, समचतुरस्रसस्थान और प्रत्येक नाम रूप प्रकृतियाँ यद्यिप विशेष—आश्रयी पहले नहीं होती, तथापि जब उत्तरवैक्रिय या आहारक शरीर किया जाता है तब अवश्य उदीरणा में प्राप्त होती है।

तात्पर्य यह है कि अपने मूल शरीर मे अन्य वैक्रिय या आहारक शरीर करने से पहले उपर्युक्त प्रकृतियों की उदीरणा अवश्य हो, यह नहीं है, इनकी विरोधिनी प्रकृतियों की भी उदीरणा या उदय होता है। क्योंकि चाहे किसी सस्थान या विहायोगित आदि के उदय वाला उत्तर शरीर कर सकता है, परन्तु जब उत्तर वैक्रिय या आहारक शरीर करे तव वह शरीर जब तक रहे तव तक उपर्युक्त प्रकृतियों की ही उदय पूर्वक उदीरणा होती है। यानि यहाँ गुण-अगुण का प्राधान्य नहीं है। परन्तु उत्तरशरीर का ही प्राधान्य है। इसीलिय उपर्युक्त प्रकृतियों की वैक्रिय या आहारक शरीर करे उस समय होने वाली उदीरणा गुणागुण-परिणामकृत या भवकृत नहीं है, परन्तु शरीरपरिणामकृत¹ है, यह समझना चाहिये। तथा—

गाया मे जरीरपिंगामकृत भेद का सकेन नहीं है। लेकिन कमप्रकृति
 उदीरणाकरण गाया ५१ मे जरीर का परिणाम उपर्युक्त प्रकृतियों की

सुभगाइ उच्चगोय गुणपरिणामा उ देसमाईण । अइहीणफड्डगाओ अणतासो नोकसायाण ॥५१॥

शब्दार्श — सुभगाइ — सुभगनाम आदि, उच्चगोय — उच्चगोन, गुणपरि-णामा उ — गुणपरिणाम से ही, देसमाईण — देशिवरित आदि के, अइहीण-फड्डगाओ — अतिहीन स्पर्धक से, अणतसो — अनन्तवा भाग नोकसायाण — नोकपायो का।

गाथार्थ—देशविरति आदि के सुभगादि और उच्च गोत्र की उदीरणा गुणपरिणाम से होती है तथा इन्ही जीवो के नव नोकपायो का अतिहीन स्पर्धक से लेकर अनन्तवाँ भाग गुण परिणामकृत उदीरणायोग्य समझना चाहिए।

विशेषार्थः -देशविरित और प्रमत्तसयत आदि जीवो के सुभग आदि सुभग, आदेय और यश कीर्ति तथा उच्चगोत्र की अनुभाग-उदीरणा गुण परिणाम कृत-देश विरित आदि विशिष्ट गुण की प्राप्ति द्वारा हुए परिणामकृत है यह समझना चाहिए। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

कोई जीव सुभग आदि की प्रतिपक्षी दुर्भग आदि प्रकृतियों के उदय से युक्त होने पर भी जब देशिवरित या सर्वविरित गुण को प्राप्त करता है, तब उम देशिवरित आदि गुण के प्रभाव से उस गुणसम्पन्न जीव को सुभगादि प्रकृतियों की उदयपूर्वक उदीरणा प्रवित्त होती है। यानि दुर्भगादि का उदय बदलकर सुभगादि का ही उदय होता है।

उदीरणा में कारणभूत होने से परिणामकृत उदीरणा में उनका समावेश किया है। उसमें आहारकणनीर का परिणाम गुणवान आत्माओं को ही होने से उमकी उदीरणा का समावेश गुणपरिणामकृत में और वैक्तिय त्रीर का पिणाम गुणी, निर्मुणी दोनों के होने से उसकी उदीरणा का समावेश सगुण-निर्मुण परिणामकृत दोनों में हो सकता है, इनीलिए यहाँ पिणाम का गरी परिणाम भी अर्थ किया है।

स्त्रीवेद आदि नव नोकपायो का अति जघन्य अनुभागस्पर्धक से लेकर अनुक्रम से (कुल स्पर्धक का) अनन्तवाँ भाग<sup>1</sup> देशविरति-सर्व-विरत जीवो को गुणपरिणामकृत उदीरणायोग्य समझना चाहिए।<sup>2</sup> तथा—

जा जिम भवे नियमा उदीरए ताउ भवनिमित्ताओ । परिणामपच्चयाओ सेसाओ सइ स सब्वत्थ ॥५२॥

शब्दार्थ — जा जिम भवे — जिन पक्तितियों की जिस भव मे, नियमा — नियम से, उदीरए — उदीरणा होती है, ताउ — वे, भविनिमित्ताओ — भविनिमित्तक, परिणामपच्चयाओ — परिणाम प्रत्यिक, सेसाओ — शेप, सइ — होती है, स — वह, सव्वत्थ — सर्वेत्र ।

गाथार्थ — जिन प्रकृतियो की जिस भव मे अवश्य उदीरणा होती है, वे भवनिमित्तक और शेष परिणामप्रत्यियक कह्लातो है। क्योंकि उनकी उदीरणा सर्वत्र होती है।

विशेषार्थ—जिन-जिन कर्म प्रकृतियों की जिस-जिस भव में अवश्य उदीरणा होती है, वे प्रकृतिया उस-उस भव के कारण होने से तद्भव प्रत्ययिक कहलाती है। अर्था। उन उन प्रकृतियों की उदीरणा में वह-वह भव कारण है। जैसे कि नरकत्रिक की उदीरणा नारकभवनिमि-

१ जघन्य स्पर्धक से लेकर ममस्त स्पर्धको का अनन्तवाँ भाग वेद आदि प्रकृ-तियो का देशविरत आदि जीवो के उदीरणायोग्य कहा है। यानि जघन्य रमस्पर्धक से लेकर अनन्त स्पबक द्वारा जैसा परिणाम हो वैसा वेदादि का उदन देशविरतादि को ममझना चाहिये। क्योंकि गुण के प्रभान से उमन्उम पापप्रकृति का उदय मन्द-मन्द होने से यह सम्भव है।

२ कर्मप्रकृति उदीरणाकरण गाया ५२ मे इन प्रकृतियो का असस्यातवाँ भाग गुणपि णामकृत उदीरणायोग्य वताया ह ।

त्तक होती है, देवित्रक की उदीरणा मे देवभव कारण है, तिर्यंचित्रक, एकेन्द्रिय, विक्लेन्द्रियजातित्रिक, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और आतप नामकर्म की उदीरणा तिर्यचभव प्रत्यिधक है और मनुष्यित्रक की उदीरणा में मनुष्यभव हेतु है।

उक्त वीस प्रकृतियो की उदीरणा उस-उस भव मे ही होने से भव-प्रत्यिक कहलाती है।

शेप प्रकृतियों की उदीरणा में कोई निश्चित भन्न प्रतिबंधक नहीं होने से परिणामप्रत्यिक कहलाती है। जिसका आश्य यह है कि उक्त बीस प्रकृतियों के सिवाय शेष प्रकृतियों की उदीरणा परिणाम-प्रत्यिक और ध्रुव है। क्योंकि सर्वभावों में और सर्वभवों में विद्यमान उदीरणा ध्रुवोदया प्रकृतियों की होती है। इसलिए परिणाम-निमित्त से जिनकी उदीरणा होने वाली है, ऐसी शेष प्रकृतिया ध्रुवोदया ही समझना चाहिए और उनकी उदीरणा निर्गुणपरिणामकृत समझना चाहिए। तथा—

तित्थयर घाईणि य आसज्ज गुण पहाणभावेण । भवपच्चइया सव्वा तहेव परिणामपच्चइया ॥५३॥

शब्दार्थ — तित्थयर — तीर्थकर, घाईणि — घाति प्रकृतिया, य — और, आसन्ज — आधार से, गुण - गुण के, पहाणभावेण — प्रधानतथा, मुख्यरूप से, भवपच्चइया — भवप्रत्यिक, सच्चा — सभी, तहेव — उसी तरह, परिणामपच्च-इया — परिणाम प्रत्यिक।

गाथार्थ – तीर्थंकर और घाति प्रकृतिया गुण के आधार से प्रधानतया गुणपरिणामप्रत्ययिक जानना चाहिए अथवा उसी तरह सभी प्रकृतिया भवप्रत्ययिक एव परिणामप्रत्ययिक भी कहलाती है।

विशेषार्थ —तीर्थकरनाम, घाति प्रकृति, ज्ञानावरणपचक, दर्शना-वरणनवक, नोकषाय बिना शेष मोहनीय और अन्तरायपचक तथा च शब्द से सकलित वैक्रियसप्तक तथा ध्रुवोदया प्रकृतिया अन्यथा बधी हुई ये सभी प्रकृतिया गुण के अवलम्वन मे अन्यथा परिणमित होकर उदीरित होती है। इसलिए उनकी उदीरणा मुख्यरूप मे गुण-परिणामकृत समझना चाहिये। अथवा सभी प्रकृतिया यथायोग्य रीति से किसी न किसी भव मे उदीरित की जाती है। जैसे तिर्यचगित प्रायोग्य तिर्यचगित मे, मनुष्यगितप्रायोग्य मनुष्यगित मे, नरकगित प्रायोग्य नरकगित मे और देवगितप्रायोग्य देवभव मे। इसलिए सभी प्रकृतियो की उदीरणा भवप्रत्यिक जानना चाहिए। अथवा उस-उस प्रकार के परिणाम के वश से अधिक रस वाली प्रकृतियो को अल्प रस वाली करके और अल्प रस वाली हो तो उन्हे अधिक रस वाली करके सभी जीव उदीरित करते हैं। इसीलिये सभी प्रकृतियो परिणाम प्रत्यरिक जानना चाहिए।

इस प्रकार से प्रत्ययप्ररूपणा का आशय जानना चाहिए। अब साद्यादि प्ररूपणा करने का अवसर प्राप्त है। वह मूलप्रकृतिविषयक और उत्तरप्रकृतिविषयक के भेद से दो प्रकार की है। उसमे पहले मूल-प्रकृतिविषयक साद्यादि प्ररूपणा करते है।

## मूलप्रकृति-सम्बन्धी साद्यादि प्ररूपणा

वेयणिएणुक्कोसा अजहण्णा मोहणीय चउभेया। सेसघाईणं तिविहा नामगोयाणणुक्कोसा।।५४।। सेसविगप्पा दुविहा सन्वे आउस्स होउमुवसन्तो। सन्वट्ठगओ साए उक्कोसुद्दीरण कुणइ।।५५॥

शब्दार्थ -- वेयणिएणु क्कोसा---वेदनीय कर्म की अनुत्कुष्ट उदीरणा,

१ यहाँ अन्य प्रकृति में सक्रमरूप अन्यया परिणास नहीं समझना चाहिये। किन्तु रस की उदीरणा का अधिकार होने से जिस प्रकृति में जैसा रस बाधा हो, उसमें फेरफार करने रूप अन्यया परिणमन जानना चाहिए।

अजहण्णा—अजघन्य, मोहणीय—मोहनीय की, चउमेया—चार प्रकार की है। सेसघाईण—शेष घाति प्रकृतियो की, तिविहा—तीन प्रकार की, नामगोया-णुक्कोसा—नाम और गोत्र की अनुत्कृष्ट ।

सेसविगप्पा—भेष विकल्प, दुविहा—दो प्रकार के, सब्वे—सभी, आउस्स —आयुकर्म के, होज—होकर, उवसन्तो—उपशात, सन्वट्ठगओ—सर्वार्थसिद्ध मे गया हुआ, साए—सातावेदनीय की, उक्कोसुद्दीरण—उत्कृष्ट उदीरण, कुणइ —करता है।

गाथार्थ — वेदनीयकर्म की अनुत्कृष्ट और मोहनीय की अजघन्य उदीरणा चार प्रकार की है। शेष घाति कर्मो की तीन प्रकार की है। नाम और गोत्र कर्म की अनुत्कृष्ट उदीरणा भी तीन प्रकार की है।

उक्त से शेष विकल्प दो प्रकार के है। आयुकर्म के सभी विकल्प दो प्रकार के है। उपशात होकर सर्वार्थिसिद्ध मे गया जीव सातावेद-नीय की उत्कृष्ट उदीरणा करता है।

विशेषार्थ—इन दो गाथाओं में मूल कर्म प्रकृतियों की सादि आदि. प्रकृपणा को है और उसका प्रारम्भ किया है वेदनीय कर्म से—

वेदनीय कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा सादि, अनादि, झुव और अध्रुव इस तरह चार प्रकार की है। वह इस तरह—

उपशमश्रोण में सूक्ष्मसपरायगुणस्थान में यथायोग्य रूप से उत्कृष्ट रस वाला साता वेदनीय का बध करें और वहाँ से कालधर्म प्राप्त कर सर्वार्थिसिद्ध महाविमान में उत्पन्न हो, तब पहले समय में उसकों जो उदीरणा होती है, वह उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा है और वह नियत कालपर्यन्त ही होने से सादि-सात है। उसके सिवाय अन्य सभी अनुत्कृष्ट उदीरणा है। वह अप्रमत्तसंयत आदि गुणस्थानों में नहीं होती है, किन्तु वहाँ से पतन हो तब होती है। इसीलिये सादि है, उस स्थान को जिसने प्राप्त नहीं किया उसकी अपेक्षा अनादि, अभव्य के घुव और भव्य के अघुव उदीरणा है। मोहनीय की अजघन्य अनुभाग-उदीरणा सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव इस तरह चार प्रकार की है। वह इस प्रकार—मोहनीय-कर्म की जघन्य अनुभाग-उदीरणा क्षपकश्रीण मे सूक्ष्मसपरायगुण-स्थानवर्ती जीव के समयाधिक आविलका शेष स्थिति रहे तब होती है और उसको एक समय पर्यन्त ही होने मे सादि-सात है। शेष काल मे अजघन्य अनुभाग-उदीरणा प्रवित्त होती है। वह उपशातमोहगुण-स्थान मे नहीं होती है, किन्तु वहाँ से गिरने पर होती है, इसिलये सादि है। उस स्थान को प्राप्त नहीं करने वाले के अनादि, अभव्य के ध्रुव और भव्य के अध्रुव है।

शेष ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अतराय कर्म रूप घाति कर्मों की अजघन्य अनुभाग-उदीरणा अनादि, ध्रुव और अध्रुव इस तरह तीन प्रमार की है। वह इस प्रकार—इन कर्मप्रकृतियों की क्षीणमोहगुण-स्थान में समयाधिक आविलका शेष रहे तव जघन्य अनुभाग-उदीरणा होती है और वह एक समय-पर्यन्त होने से सादि-सात है। उसके सिवाय अन्य सभो अजघन्य अनुभाग-उदीरणा है। उसे अनादि काल से प्रवित्त होने से अनादि है तथा अभव्य के ध्रुव और भव्य के अध्रुव जानना चाहिये।

नाम और गोत्र कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा अनादि, ध्रुव और अध्रुव इस तरह तीन प्रकार की है। वह इस प्रकार—इन दोनों कर्मों की उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा सयोगिकेवलीगुणस्थान में होती है और वह नियत काल पर्यन्त प्रवित्त होने से सादि सात है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी अनादि है। इस गुणस्थान को प्राप्त होने से पूर्व अनादिकाल में होती रहने से अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा अनादि है। अभव्य के ध्रुव और भव्य जव चौदहवा गुणस्थान प्राप्त करेगा तव अनुत्कृष्ट उदीरणा का अन्त करेगा, अतएव उसकी अपेक्षा अध्रुवनमात है।

जिस जिस कर्म से सम्वन्धित जो-जो विकल्प कहे है, उनके सिवाय

शब्दार्था—कव्यखडगुरुमिच्छाण—कर्कश, गुरु स्पर्श और मिथ्यात्व की, अजहण्णा—अजघन्य, मिउलहुणणुक्कोसा—मृदु, लघु स्पर्श की अनुत्कृष्ट, चउहा—चार प्रकार की, साइयवज्जा—सादि को छोडकर, बोसाए—वीस, धुवोहयसुभाण—झुवोदया शुभ प्रकृतियो की।

गाथार्थ— कर्कश, गुरु स्पर्श और मिथ्यात्व की अजधन्य तथा मृदु, लघु स्पर्श की अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा चार प्रकार की है तथा शुभ ध्रुवोदया बीस प्रकृतियो की अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा सादि को छोडकर तीन प्रकार की है।

विशेषार्थ — कर्कश, गुरु स्पर्श और मिथ्यात्वमोहनीय की अजघन्य अनुभाग-उदीरणा सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव इस तरह चार प्रकार की है। वह इस प्रकार — सम्यक्त्व और सयम एक साथ—एक ही समय मे प्राप्त करने के इच्छुक — उन्मुख किसी मिथ्याहिष्ट जीव के उत्कृष्ट विशुद्धि के कारण मिथ्यात्वमोहनीय की जघन्य अनुभाग-उदीरणा होती है। नियत काल पर्यन्त होने से वह सादि-सात है। उसके सिवाय अन्य मिथ्याहिष्ट से उसकी अजघन्य अनुभाग-उदीरणा होती है। सम्यक्त्व से गिरते अजघन्य अनुभाग-उदीरणा प्रारम्भ होती है, अतएव सादि, उस स्थान को प्राप्त नही करने वाले वे अनादि, अभव्य को ध्रुव और भव्य के अध्रुव है।

कर्कश और गुरु स्पर्श की जघन्य अनुभाग-उदीरणा केवलिसमुद्-घात से निवृत्त होते केवलि के छठे समय मे जीवस्वभाव से होती है। समय मात्र प्रमाण होने से वह सादि सात है। उसके सिवाय अन्य समस्त अजघन्य है और वह केवलिसमुद्घात से निवृत्त होते सातवे समय मे होती है, इसलिये सादि है। उस स्थान को प्राप्त नहीं करने वाले की अपेक्षा अनादि, अभव्य के घ्रुव तथा भव्य की अपेक्षा अघ्रुव है। तथा—

मृदु, लघु स्पर्श की अनुत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा सादि, अनादि, ध्र व और अध्रुव इस तरह चार प्रकार की है। वह इस प्रकार—इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा आहारक शरीरस्थ सयत के होती है। जो अन्तर्भु हूर्त पर्यन्त ही प्रवर्तित होने से सादि सात है। उसके अतिरिक्त शेप सब अनुभाग उदीरणा अनुत्कृष्ट है और वह आहारकशरीर का उपसहार होते समय होती है, अत सादि है। उस स्थान को जिसने प्राप्त नहीं किया उसकी अपेक्षा अनादि, अभव्य के ध्रुव तथा भव्य के अध्रुव है।

तैजस्सप्तक, स्थिर, शुभ, निर्माण, अगुरुलघु, श्वेत, पीत, रक्त वर्ण, सुर्राभगध, मधुर, आम्ल, कषाय रस, उष्ण, स्निग्ध स्पर्श रूप शुभ धुवोदया वीस प्रकृतियो की उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा अनादि, धुव और अधुव इस तरह तीन प्रकार की है और वह इस प्रकार— इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट रस की उदीरणा सयोगिकेवली के चरम समय में होती है, जिससे वह सादि-सात है। उसके सिवाय अन्य शेष सब अनुत्कृष्ट है। उसके सर्वदा होते रहने से अनादि, अभव्य के धुव और भव्य के अधुव है। तथा—

अजहण्णा असुभधुवोदयाण तिविहा भवे तिवीसाए । साईअधुवा सेसा सन्वे अधुवोदयाण तु ॥५७॥

श्रव्दार्थं —अजहण्णा—अजघन्य, असुभधुवोदयाण—अशुभ ध्रुवोदया प्रकृतियो की, तिविहा—तीन पकार की, भवे —होती है, तिवीसाए—तेईस, साइअधुवा—मादि और अध्रुव, सेसा—शेप की, सब्वे—मव, अधुवोदयाण— अध्रुवोदया प्रकृतियो की, तु—और।

गायार्थ —अशुभ घ्रुवोदया तेईस प्रकृतियो की अजघन्य अनुभाग-उदीरणा तीन प्रकार की है। शेष विकल्प तथा अध्युवोदया प्रकृतियो के समस्त विकल्प सादि अध्युव है।

विशेषार्थ—ज्ञानावरणपचक, दर्शनावरणचतुष्क, कृष्ण, नील वर्ण, दुरभिगध, तिक्त, कटुक रस, रूक्ष, शीत स्पर्श, अस्थिर, अशुभ और अत-

रायपचक रूप अशुभ ध्रुवोदया तेईस प्रकृतियो की अजघन्य अनुभाग-उदीरणा अनादि, ध्रुव और अध्रुव इस तरह तीन प्रकार की है। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

उपर्युक्त प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग की उदीरणा उन-उन प्रकृतियों के उदीरणा-विच्छेद स्थान में होती है और वह सादि—अझुव है। उसके सिवाय शेष अन्य सब अजघन्य है और उसके सर्वदा प्रव-तित होते रहने से वह अनादि, अभव्य के झुव तथा भव्य के अझुव होती है।

उपर्युक्त सभी प्रकृतियों के उक्त में शेष विकल्प सादि-अध्युव है। किस प्रकृति के कौन विकल्प उक्त से शेष हैं? तो वह इस प्रकार जानना चाहिए—कर्कश, गुरु, मिण्यात्व और अशुभ ध्रुवोदया तेईस प्रकृतियों के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य ये तीन विकल्प तथा मृदु, लघु और शुभ ध्रुवोदया बीस प्रकृतियों के जघन्य, अजघन्य और उत्कृष्ट ये तीन विकल्प शेष है। जिनमें सादि —अध्रुव भगों का विचार इस प्रकार है—

कर्कश, गुरु, मिथ्यात्व और अशुभ ध्रुवोदया तेईस प्रकृतियों के उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा मिथ्याहिष्टयों के एक के बाद दूसरी इस प्रकार के परावर्तमान क्रम से होती है। क्योंकि ये सभी पाप प्रकृतिया है और उनका उत्कृष्ट अनुभागवध मिथ्याहिष्टयों के होता है। अतएव ये दोनों भग सादि-अध्रुव सात है। जघन्य का विचार अजघन्य भग के प्रसग में किया जा चुका है तथा मृदु, लघु स्पर्श एव ध्रुवोदया वीस प्रकृतियों के जघन्य-अजघन्य अनुभाग की उदीरणा मिथ्यात्वयों के एक के बाद एक के क्रम से होती है। क्योंकि ये पुण्य प्रकृतियों है और क्लिष्ट परिणाम के योग से उनका जघन्य रसवघ होता है। अत वे दोनों सादि-सात है। अनुत्कृष्ट के प्रसग में उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा का विचार किया जा चुका है।

शेप अझुवोदया एक सौ दस प्रकृतियो के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ये सभी विकल्प उन प्रकृतियो के अझुवोदया होने से सादि-सात है। उदय हो तब उत्कृष्ट आदि कोई भी उदीरणा होती है और उदय के निवृत्त होने पर नहीं होती है।

इस प्रकार से मूल और उत्तर प्रकृतियों की साद्यादि प्ररूपणा जानना चाहिये। अब क्रमप्राप्त स्वामित्व प्ररूपणा करते है। वह उत्कृष्ट उदीरणास्वामित्व और जघन्य उदीरणास्वामित्व के भेद से दो प्रकार की है। उसमें से प्रथम उत्कृष्ट उदीरणास्वामित्व का निर्देश करते है।

## उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणास्वामित्व

दाणाइअचक्खूण उन्कोसाइंमि हाणलद्धिस्स । सुहुमस्स चक्खुणो पुण तेइदिय सव्वपज्जत्ते ॥५८॥

शब्दार्थ — वाणाइ — दान आदि अन्तरायपचक, अचक्ष्ण — अचक्षुदर्ण-नावरण की, उक्कोसाइ मि— उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा भव के आदि मे, हीणलिखिस्स — हीन लिध वाले, सुहुमस्स — सूक्ष एकेन्द्रिय के, चक्खुणो — चश्रुदर्णनावरण की, पुण — पुन और, तेइ विय — शीन्द्रिय के, सब्वपज्जत्ते — मर्त्रपर्याप्तियों से पर्याप्त ।

गाथार्थ—दानादि अन्तरायपचक और अचक्षुदर्शनावरण के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा हीन लब्धि वाले सूक्ष्म एकेन्द्रिय को भव के आदि समय मे तथा चक्षुदर्शनावरण की (स्वयोग्य) सर्व पर्याप्तियो से पर्याप्त त्रीन्द्रिय के होती है।

विशेषार्थ—दानान्तराय आदि पाच अन्तराय और अचक्षुदर्शना-वरण इन छह प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा अत्यन्त अल्प दानादि लब्धि वाले और चक्षु के सिवाय शेप इन्द्रियों के विज्ञान की अत्यन्त अल्प लब्धि वाले सूक्ष्म एकेन्द्रिय को उत्पत्ति के प्रथम समय मे होती है। इसका कारण यह मालूम होता है कि शुरुआत में वे दानादि गुण अत्यन्त आवृत होते है और कर्मों का उदय तीव्र प्रमाण में होता है जिसमें उदीरणा भी उत्कृष्ट होती है। इन प्रकृतियों का प्रत्येक जीव को क्षयोपशम होता है और वह भी भव के प्रथम समय से जैसे-जैसे आगे बढता जाता है, वैसे-वैसे अधिक-अधिक होता है और जैसे जैसे योग वढता जाता है, वैसे-वैसे क्षयोपशम भी बढता है तथा उससे उदीरणा का प्रावल्य घटता जाता है। तथा—

समस्त पर्याप्तियो से पर्याप्त त्रीन्द्रिय जीव के पर्याप्ति के चरम समय मे चक्षुदर्शनावरणकर्म के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा होती है। इसीलिए त्रीन्द्रिय जीव चक्षुदर्शनावरण के उत्कृष्ट अनुभाग की उदी-रणा का स्वामी है। इसका कारण यह है प्रत्येक अपर्याप्त अपर्याप्ता-वस्था मे उत्तरोत्तर समय मे असख्यातगुण योग वृद्धि से बढता है। अपर्याप्तावस्था के अन्तिम समय मे योग अधिक होने से अधिक अनु-भाग की उदीरणा हो सकती है। एकेन्द्रियादि को इतना योग नहीं होने से उनको अधिक अनुभाग की उदीरणा नहीं होती है, इसीलिये उनका ग्रहण नहीं किया है और चतुरिन्द्रियादि के तो चक्षुरिन्द्रियावरण का क्षयोपशम हो होता है। तथा—

निद्दाण पंचण्हवि मिल्झमपरिणामसिकलिट्ठस्स । पणनोकसायसाए नरए जेट्ठट्ठिति समत्तो ॥५६॥

शब्दार्थ — निद्दाण पचण्हिव — पाची निद्राओं की, मिज्झमपरिणामसिकिलि-ट्ठस्स — मध्यम परिणामी सिवलिष्ट जीव के, पणनोकसायसाए — पाच नी-कपायों और असातावेदनीय की, नरए — नारक के, जेट्ठिट्ठिति — उत्कृष्ट स्थिति वाले, समस्तो – पर्याप्त को।

गाथार्थ —मध्यमपरिणामी तत्प्रायोग्य सक्लिष्ट जीव के पाँचो निद्राओ की तथा उत्कृष्ट स्थिति वाले पर्याप्त नारक के

पाच नोकपाय और असातावेदनीय की उत्क्रप्ट अनुभाग-उदीरणा होती है।

विशेषार्थ—समस्त पर्याप्तिया से पर्याप्त मध्यमपरिणाम वाले एव तत्प्रायोग्य सक्लेशयुक्त जीव के निद्रा आदि पाँचो निद्राओं की उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा होती है। क्योंकि अत्यन्त विशुद्ध और अत्यन्त सिक्लप्ट परिणाम वाले के किसी भी निद्रा का उदय ही नहीं होता है. इसीलिये मध्यमपरिणाम वाले का ग्रहण किया है और अपर्याप्तावस्था मे भी तीब्र निद्रा का उदय नहीं होने से पर्याप्तावस्था ग्रहण की है। तथा—

नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा इन पाच नोकपायो और असातावेदनीय की उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा का स्वामी उत्कृष्ट आयु वाला और समस्त पर्याप्तियो मे पर्याप्त नारक जानना चाहिए। उत्कृष्ट आयु वाले सातवें नरक के पर्याप्त नारक के इन पाँच प्रकृतियों के उत्कृष्ट रस की उदीरणा सम्भव है। क्योंकि अत्यन्त पाप करने पर सातवी नरक पृथ्वी प्राप्त होती है तथा अपर्याप्त से पर्याप्ता-वस्था मे योग अधिक होने से पर्याप्त का ग्रहण किया है। तथा

पंचेन्द्रियतसवायरपज्जत्तगसायसुस्सरगईण । वेडव्युस्सासस्स य देवो जेट्ठिट्ठित समत्तो ॥६०॥

शब्दार्थ — पचेन्द्रिय — पचेन्द्रियजाति, तसवायरपज्जत्तग — श्रस, वादर, पर्याप्त मायमुस्परगर्द्दण — सातावेदनीय, मुम्बर, देवगति की, वेद्यब्दुस्सासस्स — वैप्रिय (मप्तक), उच्छ्वामनाम की, य—श्रीर, देवो — देव, जेट्ठिट्ठिति — उरहृष्ट स्विति वाला, समसो — मम्पूर्ण पर्याप्ति वाला — पर्याप्त ।

गाथार्थ —पचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सातावेदनीय, सुस्वर, देत्रगति, वैक्तियसप्तक और उच्छ्वासनाम की उत्कृष्ट स्थिति वाला पर्याप्त देव उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा का स्वामी है। विशेषार्थ—पचेन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पर्याप्त, सातावेदनीय¹ सुस्वरनाम, देवगति, वैक्रियसप्तक और उच्छ्वासनाम इन पन्द्रह प्रकृः। नयो के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा समस्त पर्योप्तियो से पर्याप्त, उत्कृष्टिस्थिति वाला (तेतीस सागरोपम की आयु वाला) और सर्व विशुद्ध परिणामी देव करता है। क्योंकि ये सभी पुण्यप्रकृतिया है, जिससे उनके उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा पुण्य के तीव्र प्रकर्ष वाला अनुत्तरवासी देव ही करता है। तथा—

सम्मत्तमीसगाण से काले गहिहिइत्ति मिच्छत्त । हासरईण पज्जत्तगस्स सहसारदेवस्स ॥६१॥

शब्दार्थ — सम्मत्तमीसगाण — सम्यक्तव और मिश्र मोहनीय की, से काले — तत्काल बाद के समय मे, गिहिहिइ ति — प्राप्त करेगा, भिच्छत — मिय्यात्व को, हासरईण — हास्य और रित की, पज्जत्तगस्स — पर्याप्त के, सहसारदेवस्स — सहस्रार कल्प के देव के।

गाथार्थ — जो जीव बाद के समय मे मिथ्यात्व प्राप्त करेगा, उसे सम्यक्त्व और मिश्रमोहनीय की तथा पर्याप्त सहस्रारकत्य के देव के हास्य और रित की उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा होती है। विशेषार्थ — तत्काल — बाद के समय मे ही मिथ्यात्व प्राप्त करने वाले सर्वसिक्लष्टपरिणामी सम्यक्त्वमोहनीय के उदय वाले को सम्यक्त्वमोहनीय की और मिश्रमोहनीय के उदय वाले को सिश्रमोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा होती है। इसका कारण यह है कि मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाला जीव तीव सक्लेश वाला होता है,

१ उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट आदि मगो ने प्रसग में सातावेदनीय के उत्कृष्ट अनु-भाग की उदीरणा मर्वाथसिद्ध महाविमान में उत्पन्न हो, तब प्रथम समय में कहीं हैं और यहा पर्याप्त अवस्था में वताई है। विद्वान स्पष्ट करने की कृपा करें।

जिसमें सम्बन्धत और मिश्र मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा के बाद जिस समय में मिथ्यात्व में जाये, उस समय सभव हे तथा समस्त पर्याप्तियों से पर्याप्त सहन्तारदेव के हास्य, रित की उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा होती है। तथा—

> गडहुण्डृवघायाणिट्ठखगतिदुसराइणीयगोयाण । नरइओ जेट्ठट्ठिड मणुआ अते अपज्जस्स ॥६२॥

धन्दार्थ - गड-(नरर) गति, हुदुवधाप्राणिद्ठस्तगित-हुटनस्थान, उपवान, अप्रणस्त्रीवहारोगित दुसराड-हुस्वर आदि, णीयगोयाग-नीचगोत्र रे, नेरद्दश्रो-नारक, जेट्ठिट्ठड-उन्हुप्ट स्थिति वाला, मणुआ-नन्ष्य, अते-अत मे, अपन्जस्य-अपर्याप्त नाम बी।

गायार्थ – नरकगित, हुण्डसस्थान, उपघात, अप्रशस्तिविहायो-गित, दु स्वरादि और नोचगांत्र के उत्कृष्ट अनुभाग का उदीरक उत्कृष्ट न्यिति वाला नारक ह तथा अपर्योप्त नाम के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा अत में मनुष्य करता है।

विशेषार्थ — नरकगित, हुण्डसस्थान, उपधात नाम, अप्रणस्त-विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयश कीर्तिनाम और नीचगोत्र इन नी प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा उत्कृष्ट आयु वाला और समस्त पर्याप्तियों से पर्याप्त अति सिक्लप्ट परिणामी नारक करता है। क्योंकि ये सभी पापप्रकृतिया है, जिसमे इनके उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा के याग्य अति सिक्तप्टपरिणामी सातवी नरक-पृथ्वी का नारक जीव ही सम्भव है। उसके ही ऐसा तीव्र सक्लेश हो सकता है कि जिसके कारण उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा हो।

अपर्याप्तनाम के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा का स्वामी अप-र्याप्तावस्था के चरम ममय मे वर्तमान अपर्याप्त मनुष्य है। तथा— कक्खडगुरुसघयणा थीपुमसंट्ठाणतिरिगर्डणं च । पचिदिओ तिरिक्खो अट्ठमवासेट्टवासाऊ ॥६३॥

श्चाद्यार्थ — कम्यत्रहरू प्रधयणा — कक्षण, गुरु स्पण, पाच महनन, थीपुमम-श्ठाणितिरगईण — स्थीवेद, पुरुपवेद, (चार) मस्यान, तिर्यंचगित के, च — और, पिचिदिओ — पचेन्द्रिय, तिरिक्लो — निर्यंच अट्ठमवासेट्ठवासाऊ — आठवें वर्ष में बनमान और आठ वर्ष की आयु वाला।

गाथार्थ-कर्कण, गुरु स्पर्श, पाच महनन, म्त्रीवेद, पुरुपवेद, चार सम्यान और तिर्यंचगितनाम के उत्कृष्ट अनुभाग की उदी-रणा का स्वामी आठवे वर्ष मे वर्तमान आठ वर्ष की आयु वाला तिर्यंच है।

विशोपार्थ—कर्कंश और गुरु स्पर्श, पहले के सिवाय शेप पाच सहनन, स्त्री और पुरुपवेद, आदि और अत को छोडकर शेप मध्य के चार सस्थान एव तियँचगतिनाम, इन चौदह प्रकृतियो के उत्कृष्ट अनु-भाग की उदीरणा का स्वामी आठ वर्ष की आयु वाला और आठवें वर्ष मे वर्तमान सज्ञी पचेन्द्रिय तियँच है। तथा—

तिगपिलयां समत्तो मणुक्षो मणुयगति उसभ उरलाण । पज्जत्ता चउगद्या उक्कोस सगाउयाण तु ॥६४॥

द्यार्थ —ितगपिलयाच —तीन पत्योपम की आयु वाला, समसो —पर्याप्त, मणुओ —मनुष्य, मणुषगित जममदरलाण —मनुष्यगित, वज्रऋषमनाराचसह नन, औदारिकपप्तक के, पण्जसा —पर्याप्त, चउगद्दया —चतुर्गति के जीव, उक्कोस — उत्कृष्ट, सगाउयाण —अपनी आयु की, तु —और ।

गायार्थ-तीन पत्योपम की आयु वाला पर्याप्त मनुष्य मनुष्यगति, वज्रऋपभनाराचसहनन, औदारिकसप्तक के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा का स्वामी है तथा चारो गति के पर्याप्त अपनी-अपनी आयु की उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा करते हे। उत्तरवेउिवजई उज्जोयस्सायवस्स खरपुढवी । नियगगईण भणिया तद्ये समएणुपुव्वीण ॥६७॥

इाव्दार्थ — उत्तरवेउव्विजर्इ - उत्तरवैक्रिय यति, उज्जोयस्स — उद्योत नाम मा, आयवस्स — आनपनाम का, रारपुढ्यो — यर पृथ्वीकायिक, नियगईण — अपनी-अपनी गति के, भणिया — कहे हैं, तहये — तीसरे, समए — समय मे, गुपुन्वीणं — आनुपूर्वी के।

गाथार्थ — उत्तरवैक्रिययति उद्योत नाम की, खर पृथ्वीकायिक आतप नाम की और अपनी-अपनी गति के जो उदीरक कहे हे, वे ही भव के तीमरे समय में वर्तमान जीव आनुपूर्वीनाम की उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा के स्वामी है।

विशेषार्थ — वैक्रियशरीर की समस्त पर्याप्तियों से पर्याप्त सर्व विगुद्ध परिणाम वाला वैक्रियशरीर वारी यित उद्योतनामकर्म के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा का स्वामी है तथा सर्व विशुद्ध परिणामी, समस्त पर्याप्तियों से पर्याप्त और उत्कृष्ट आयु वाला खर वादर पृथ्वीकायिक जीव आतपनामकर्म के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा का स्वामी है तथा जिस-जिस गित के जो-जो जीव उदीरक कहे

श्यद्यपि आहारकशरी नी को भी उद्योत का उदय होता है तथा वैकिय से आहारकशरीर अधिक तेजस्वी होता है, लेकिन उसके उत्कृष्ट अनुमाग की उदीरणा आहारव शरीरी नो न वताकर वैवियशरीरी को ही वही है।

२ वृह्मग्रहणी आदि ग्रन्थों में पृथ्वीकाय के अनेक भेद बताये हैं। उनमें पर—किटन पृथ्वीकाय की ही उत्कृष्ट श्रियु होती है, इसीलिए उन जीवों को यहाँ ग्रहण किया है। सूर्य के विमान के नीचे रहे रत्नों के जीवों के ही आतप नाम का उदय होता है और वे खर पृथ्वीकाय है सथा यद्यपि ग्रिरीर पर्याप्ति से पर्याप्त के आतप नाम का उदय हो सकता है, परन्तु उत्कृष्ट अनुमाग की उदीरणा तो पर्याप्त के ही होती है, इसलिए यहाँ पृथ्वीकाय के योग्य पर्याप्तियों से पर्याप्त का ग्रहण किया है।

है वे ही जीव उस-उस आनुपूर्वी नामकमं के उत्कृष्ट अनुभाग के उदी-रक है। मात्र अपने-अपने भव के तीसरे समय में वर्तमान जीवों का ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि आनुपूर्वीनाम का उदय विग्रहणित में ही होता है तथा उदीरणा उदय सहभावी है और अधिक में अधिक विग्रह गति तीन समय की होती है। इसलिए यहा तीसरा समय लिया है। मनुष्य और देवानुपूर्वी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक विग्रुद्ध परि-णामी और नरक-तिर्यचानुपूर्वी के सिक्लप्ट परिणामी जानना चाहिये। तथा—

जोगन्ते सेसाण सुभाणिमयराण चउसुवि गईसु । पज्जत्तुक्कडिमच्छेसु लिद्धिहीणेसु ओहीण ॥६८॥

शब्दार्थ — जोगन्ते — मयोगिकेवलीगुणस्थान के चरम समय मे सेसाण — गेप प्रकृतियों की, सुभाण — गृम प्रकृतियों की, इयराण — इनर (अशुभ) प्रकृतियों की, चउसुवि — चारों ही, गइसु — गित के, पज्जत्त वक्कडिम च्छेसु — पर्याप्त उत्कृष्ट मिथ्यात्वी के, लिडिहोणेसु — अविधलिब्ध रहित के, ओहीण — अविधिक की।

गायार्थ — शेष शुभप्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की उदी-रणा सयोगि के चरम समय में होती है। पर्याप्त उत्कृष्ट मिथ्या-त्वी चारों गति के जीवों के शेष प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा होती है। अविधिद्विक की अविधिलिब्धिहीन को होती है।

विशेषार्थ — जिन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा पूर्व में कही जा चुकी है, उनके सिवाय शेष तैं जससप्तक, मृदु-लघु स्पर्श के अतिरिक्त शेष शुभ वर्णादिनव, अगुरुलघु, स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय, यश कीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और तीर्थं करनाम रूप पच्चीस शुभ प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा सयोगिकेवलीगुण-स्थान के चरम समय में वर्तमान जीवों के होती है। ये सभी पुण्य

प्रकृतिया है और सयोगिकेवली जैमे पुण्यशाली जीव है, जिससे उप-र्युक्त पुण्य प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा सयोगिकेवली गुणस्थान में बताई है। तथा—

इतर—मित, श्रुत, मनपर्याय और केवल जानावरण, केवल-दर्जनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, वर्कश-गुरु स्पर्भ को छोडकर जेप अगुभ वर्णादिसप्तक, अस्थिर और अगुभ रूप इकतीस अगुभ प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा चारों गित के समस्त पर्याप्तियों में पर्याप्त उत्कृष्ट सक्लेग में वर्तमान मिथ्याइप्टि जीव करने हैं। क्योंकि ये सभी पाप प्रकृतिया ह। अत इनके उत्कृष्ट अनु-भाग की उदीरणा तीव सक्लेग में होती है और ऐसा तीव सक्लेग मिथ्याइप्टियों के पर्याप्तावस्था में होती है। इमीलिए यहाँ पर्याप्त मिथ्याइप्टि का ग्रहण किया है तथा तीव सक्लेग मजी में होने में चारों गित के सजी जीव समझना चाहिए। तथा—

अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण के उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा अवधिज्ञान—अवधि दर्शनलिब्ध रहित चारो गित के तीव्र सिक्लप्ट परिणामी मिथ्याहिष्टि के जानना चाहिये। अवधिज्ञान-दर्शन-लिब्ध युक्त जीवो के तो उनको उत्पन्न करते विशुद्ध परिणाम के कारण आवृत करने वाले क्मों का अधिक रस क्षय होने से उत्कृष्ट रस मत्ता मे रहना नहीं है, जिससे उत्कृष्ट रस की उदीरणा नहीं हो सकती है। इसीलिये अवधिलिब्धहीन के उत्कृष्ट अनुभागोदीरणा वनाई है।

उस प्रकार से उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा का स्वामित्व जानना चाहिये। अब जघन्य अनुभाग-उदीरणा के स्वामियो का निर्देश करते हैं।

## जधन्य अनुमाग- उदीरणास्वामित्व

स्यकेवितणो मद्म्यचक्खुअचक्खुणुदीरणा मन्दा । विपुलपरमोहिगाण मणनाणोहीदुगस्सा वि ॥६६॥ ४ शब्दार्थ —सुयकेविलणो — अतकेवली के, महसुयचक्रवुश्रसक्रवृणुदीरणा — मित-श्रुनज्ञानावरण, च गु-अच्छादुद्यनावरण की उदीरणा, मन्दा — ज्ञधन्य, विपुलपरमोहिगाण — विपुलमित और परमाविज्ञान वाले के, मणनाणोही- दुगस्ता — मनपर्यायज्ञानावरण और अवधिक्षिक की वि—तवा।

गाधार्य-मित-श्रुतज्ञानावरण और चक्षु-अवक्षुदर्गनावरण
रे जघन्य अनुभाग की उदीरणा श्रुतकेवली को तथा मनपर्यायज्ञानावरण और अर्वाधज्ञानावरण-अवधिदर्गनावरण की जपन्य
अनुभाग-उदीरणा अनुक्रम से वियुलयित सनपर्यायज्ञान वाले एव
परमाविधज्ञान वाले के होती है।

विशेषार्थ— इस गाथा से जघन्य अन्भाग-उदीरणा स्वामित्व की प्रस्पणा प्रारम्भ की है। जघन्य अनुभाग-उदीरणास्वामित्व के प्रस्प में यह ध्यान "खना चाहिये कि पापप्रकृतियों के जघन्य अनुभाग की उदीरणा विशुद्धपरिणामों में और पुण्यप्रकृतियों के जघन्य अनुभाग की उदीरणा सक्लेश परिणामों से होती है। किस प्रकृति की जघन्य अनुभाग की उदीरणा के योग्य विशुद्धि और सक्लेश कहाँ होता है, इसका विचार करके स्वामित्व प्ररूपणा करना चाहिये।

कतिपय पापप्रकृतियो का जघन्य अनुभाग-उदीरणास्वामित्व इस प्रकार है—क्षीणकषायगुणस्थान की समयाधिक आविलका स्थिति शेष रहे तब श्रुतकेवली—चौदह पूर्वधर के मितज्ञानावरण, श्रुत-ज्ञानावरण, चक्षुदर्शनावरण और अचक्षुदर्शनावरण के जघन्य अन्-भाग की उदीरणा होती है तथा क्षीणकषायगुणस्थान की समयाधिक आविलका प्रमाण स्थिति शेष रहे तब विपुलमितिमनपर्यायज्ञानी के मनपर्यायज्ञानावरण के और परमाविधज्ञानी के अविधज्ञान-दर्शना-वरण के जघन्य अनुभाग की उदीरणा होती है। क्योंकि श्रुतकेवली मनपर्यायज्ञानी और परमाविधज्ञानी के वह-वह ज्ञान जब उत्पन्न होता है तब तीव विशुद्धि के बल से अधिक अनुभाग का क्षय हुआ होता है तथा क्षपकश्रेणि पर आरूढ हुए वे महात्मा रसघात द्वारा उस कर्म के अत्यिक रस का नाश करते हैं। जिससे अत में वारहवे गुणस्थान की समयाधिक आविलका शेप रहे तब उक्त प्रकृतियों के जघन्य अनुभाग की उदीरणा होती है। चरम आविलका उदयाविलका है जिसमें उसमें किसो करण की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसीलिये समया- धिक आविलका शेप रहे तब जघन्य अनुभागोदीरणा होती है, यह कहा है। नथा—

ख्वगम्मि विग्वकेवलसजलणाण सनोक्रमायाण।
सगसगउदीरणते निगपयलाणमृवसते।।७०॥

ज्ञाटदार्थ — खवगिम — क्षप क के, विष्यकेवतसण्लणाण — अत्रायप चक, केत्र नात्र रणद्विक, मञ्चलन कषाय की, सनीव सायाण — नव नोकवायो महित, सगमगउदीर णते — अपनी-अपनी उदीरणा के अत मे, निद्दापयलाण मुचसते — निद्रा और प्रचला की उपनात मोहगुणस्थान मे।

गाथार्थ-अतरायपचक, केवलावरणद्विक, सज्वलनकपाय, नवनोकपाय को जघन्य अनुभागउदीरणा क्षपक के अपनी-अपनी उदीरणा के अत मे तथा निद्रा और प्रचला की उपशात-मोहगुणस्थान मे होती है।

विशेपार्थ —अन्तरायपचक, केवलज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण, सज्वलनकपायचतुष्क और नव नोकपाय कुल वीस प्रकृतियो के जघन्य अनुभाग की उदीरणा क्षपकश्रीण में वर्तमान जीव के उन-उन प्रकृतियों की उदीरणा क्षपकश्रीण में वर्तमान जीव के उन-उन प्रकृतियों की अतिम जदीरणा के अत में होती है। अर्थान् उन-उन प्रकृतियों की अतिम उदीरणा जिस समय होती है, उस समय में होती है। उनमें से अत-रायपचक केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरण की जघन्य अनुभाग उदीरणा वारहवे गुणस्थान की समयाधिक आविलका जेप स्थिति हो तय होती है। सज्वलनकपायचतुष्क और तीन वेद के जघन्य अनुभाग

की उदीरणा अनिवृत्तिवादरसपराय नामक नीवं गुणस्थान मे उस उन प्रकृति की अतिम उदीरणा के समय तथा हास्यपट्क की जघन्य अनुभाग उदीरणा अपूर्वकरण नामक आठवं गुणस्थान के चरम समय मे होती है और निद्रा एव प्रचला की उपशातमोहगुणस्थान मे² तीव विशुद्धि होने मे जघन्य अनुभाग-उदीरणा होती है। तथा—

> निद्दानिद्दाईण पमत्तविरए विसुज्झमाण मि । वेयगसम्मत्तस्स उ सगखवणोदीरणा चरिमे ।।७१॥

शब्दार्थ-निद्दानिहाईण-निद्रा-निद्रानिक के, पमत्तविरए-प्रमत्त-विरत के, विसुज्झमाणिम-उत्कृष्ट विगुद्धि वाले, वेषगसम्मत्तस्स-वेदक-सम्पक्त्व के, खगखवणोदीरणा चरिमे-उस प्रकृति के क्षय काल में अतिम उदीरणा।

१ यहा और कर्मप्रकृति उदीरणाकरण गाथा ७० की मलयगिरि टीका में चारो सज्ज्ञलन और तीन वेद के जघन्य अनुभाग की उदीरणा नौवें गुण-स्थान में बताई है। किन्तु गाथा में अपनी-अपनी उदीरणा के अत में क्षपकश्रीण में कहीं हैं। अत सज्ज्ञलनलोम की जघन्य अनुभाग-उदीरणा क्षपक के सूक्ष्मसपराय की समयाधिक आविलका शेष हो तब घटित होती है और कर्मप्रकृति उदीरणाकरण गाथा ७० की उपाध्याय यशोविजयजी कृत टीका में भी इसी प्रकार वतलाया है। जो अधिक समीचीन ज्ञात होता है।

जो निद्राद्विक का उदय क्षपकश्रोण और क्षीणमोहगुणस्थान मे नहीं मानते, उनके मत से उपशातमोहगुणस्थान मे जघन्यानुभाग की उदीरणा समझना चाहिये और जो क्षपकश्रोण मे निद्रा का उदय मानते हैं उनके मत से बारहवें गुणस्थान की दो समयाधिक क्षाविलका शेष रहे तब जघन्य अनुमाग-उदीरणा होती है, यह जानना चाहिये।

गाथार्थ—निद्रा-निद्रात्रिक के जघन्य अनुभाग की उदीरणा उत्कृष्ट विशुद्धि वाले प्रमत्तविरत के तथा वेदकसम्यक्त्व की उस प्रकृति के क्षयकाल मे अन्तिम उदीरणा के समय होती है।

विशेषार्थ—निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला और स्त्यानिद्ध के जघन्य अनुभाग की उदीरणा विशुद्धि वाले—अप्रमत्तसयतगुणस्थान के अभि-मुख प्रमत्तसयत के होती है। क्योंकि स्त्यानिद्धित्रक का उदय छठे, प्रमत्तसयतगुणस्थान पर्यन्त ही होता है। तथा—

क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न करने के पहले मिथ्यात्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय का क्षय करे और उसके बाद सम्यक्त्वमोहनीय का क्षय करते उसकी जब समयाधिक आविलका प्रमाण स्थिति सत्ता मे शेष रहे तब होने वाली अन्तिम उदीरणा के काल मे सम्यक्त्वमोहनीय के जघन्य अनुभाग की उदीरणा होती है और वह उदीरणा चारो गित मे से किसी भी गित वाले विशुद्ध परिणामी जीव के होती है। क्योंिक सम्यक्त्वमोहनीय की अन्तर्भु हूर्त प्रमाण स्थिति सत्ता मे शेष रहे और आयु पूर्ण हो तो चाहे जिस गित मे जाता है और उस अन्तर्भु हूर्त प्रमाण स्थिति का क्षय कर डालता है। उसको क्षय करते-करते समयाधिक आविलका प्रमाण स्थिति शेष रहे तब सम्यक्त्वमोहनीय की अन्तिम उदीरणा होती है। और यह जघन्य उदीरणा विशुद्ध परिणाम वाले को समझना चाहिए। तथा—

सम्मपिडवित्तकाले पंचण्हिव संजमस्स चउचउसु । सग्माभिमुहो मीसे आऊण जहण्णिठितिगोत्ति ॥७२॥

शब्दार्थ — सम्मपडिवित्तिकाले — सम्यक्तव की प्राप्ति के समय मे, पच-ण्हिव — पांच की भी, सजमस्स — सयम की प्राप्ति काल मे, चउचउसु — चार-चार की, सम्माभिमुहो — सम्यक्तव की प्राप्ति के अभिमुख, मीसे — मिश्रमोह-नीय की, आऊण — आयु की, जहण्णिठितिगोत्ति — जघन्य आयु-स्थिति वाला। जो सम्यग्मिश्यादृष्टि अनन्तर समय मे सम्यक्तव प्राप्त करेगा, उम मम्यग्मिश्यादृष्टि के मिश्रमोहनीय के जवन्य अनुभाग को उदी-रणा होती है। क्योंकि मिश्रदृष्टि वाला तथाप्रकार की विशुद्धि के अभाव मे सम्यक्त्व और मयम एक साथ प्राप्त नहीं करता, परन्तु सम्यक्त्व को ही प्राप्त कर सकता है। इसीलिए गाथा मे सम्माभि मुहोमीमें पद दिया है। जिमका अर्थ यह है कि सम्यक्त्व के सन्मुख हुआ मिश्रदृष्टि मिश्रमोहनीय के जवन्य अनुभाग का उदीरक है। तथा—

अपनी-अपनी आयु की जघन्य स्थिति मे वर्तमान अर्था। जघन्य आयु वाले चारो गति के जीव अपनी-अपनी आयु के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करते है। इनमे नरकायु के सिवाय तीन आयु का जघन्य स्थितिवव सक्लेशवशान् होता है और जघन्य अनुभाग वध भी उसी समय होता है। क्यों कि नरकायुं के विना तीन आयु पुण्य प्रकृतिया हैं, उनकी जघन्य स्थिति और साथ ही जघन्य रस बंध भी सक्लेश से होता है, जिसमे इन तीन आयु की जघन्य अनुभाग-उदीरणा के अधि-कारी जघन्य आयु वाले है और नरकायु का जघन्य स्थिति बध विशुद्धि वशात होता है और उसका जघन्य रसवध भी उसी समय ही होता है । क्योकि नरकायु पाप प्रकृति है । इसलिए उसका जघन्य स्थितिबध और साथ मे जघन्य रसबध भी विशुद्धि के योग मे होता है। जिससे नर-कायु के जघन्य रस की उदीरणा का अधिकारी भी उसकी जघन्यस्थिति वाला जीव है। तात्पर्य यह हुआ कि नरकायु के बिना शेप तीन आयु के जघन्य-अनुभाग का उदीरक उस उस आयु की जघन्य स्थिति मे वर्तमान अति सक्लिष्ट परिणामी और नरकायुँ के जघन्य अनुभाग का उदीरक अपनी जघन्य स्थिति मे वर्तमान अति विशुद्ध परिणाम वाला जीव है। तथा---

पोग्ग निवत्रागियाण भवाइसमये विसेसमुरलस्स । सुहुमापज्जो वाऊ बादरपज्जत्त वेउव्वे ॥७३॥ पाग के और जिसने वैक्रिय की उद्वलना की है ऐसा असज्ञी में में आया हुआ अति क्रूर नारक वैक्रिय-अगोपाग के जघन्य अनु-भाग की उदीरणा करता है।

विशेषार्थ — अरप आयु वाला हीन्द्रिय अपने भव के प्रथम समय में औदारिक-अगोपाग के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है तथा पूर्व में उद्वलित नि.सत्ताक किये गये वैक्रिय-अगोपाग को अल्प काल वाधकर अपनी आयु के अत में अपनी भूमिका के अनुसार दीर्घ आयु-वाला नारक हो. यानि कि एकेन्द्रिय भव में वैक्रिय की उद्वलना कर टाली और वहाँ में च्यवकर अमजी पचेन्द्रिय हो, वहाँ अल्पकाल वैक्रिय का वय कर जितनी अधिक आयु वध सके, उतनी वाधकर नारक हो। असजी नारक का पल्योपम के असख्यातवे भाग प्रमाण आयु वाधता है, अतएव उतनी आयु में नारक हो तो वह अति सिक्लष्ट पिरणामी नारक अपने भव के प्रथम समय में वैक्रिय अगोपाग के जघन्य अनुभाग की उदीरणा करता है। तथा—

मिच्छोऽन्तरे किलिट्ठो वीमाइ ध्रुवोदयाण सुभियाण । आहारजई आहारगस्म अविसुद्धपरिणामो ॥७५॥

शब्दार्थ - मिच्डोऽन्तरे - विग्रहगित मे वर्तमान मिथ्याहिष्ट, किलिट्ठो - मिवरट, योसाइ - प्रीम धुघोदयाण - ब्रुवोदया सुमियाण - ग्रुम, आहारजई - आहारक यित आहारगम्म - ग्राहारकमप्तक के, अविसुद्ध-परिणामो - प्रीमुद्ध परिणामो -

गायार्थ - विग्रहर्गात मे वर्तमान सक्लिप्ट मिथ्यादृष्टि ध्रुवोदया वीस शुभ प्रकृतियो के तथा विशुद्ध परिणामी आहारक यति आहा-रकसप्तक के जवन्य अनुभाग की उदीरणा करता है।

विद्योपार्थ--विग्रहगति मे वर्तमान अनाहारी अति सक्लिण्ट परिणामी मिथ्याहिष्ट तैजससप्तक, एव मृदु, लघु स्पर्ग वीजत अपनी आयु की उत्कृष्ट स्थिति मे वर्तमान अर्थात् स्वप्रायोग्य उत्कृष्ट आयु वाला यानि पूर्वकोटि की आयु वाला आहारी भव के प्रथम समय मे वर्तमान वही असजी पवेन्द्रिय जीव मध्य के चार सस्थान के जवन्य अनुभाग की उदीरणा का स्वामी है तथा सेवार्त और वज्रऋपभ नाराचसहनन को छोडकर वीच के चार महनन के जघन्य अनुभाग की उदीरणा का स्वामी पूर्वकोटि वर्ष की आयु वाला भव के प्रथम समय मे वर्तमान आहारी और विशुद्ध परिणाम वाला मनुष्य है। क्योंकि उक्त प्रकृतिया अशुभ है। उनकी जवन्य रसोदीरणा मे विशुद्ध परिणाम हेतु है। दीर्घ आयु वाला विशुद्ध परिणामी होता है, इसीलिये यहाँ दीर्घायु वाले का ग्रहण किया है। तिर्यंच पवेन्द्रिय की अपेक्षा मनुष्य प्राय अल्प वल वाले होते है, इसलिये उक्त अशुभ सहनन की जघन्य अनुभाग-उदीरणा के स्वामी के रूप मे मनुष्य कहा है। तथा—

हुण्डोवघायसाहारणाण स्हुमो सुदीह पज्जत्तो । परघाए लहुपज्जो आयावुज्जोय तज्जोगो ॥७७॥

श्रव्दार्थ —हुण्डोवघायसाहारणाण —हुण्डव सस्थान, उपघात, राधारण नाम का, सुहुमो —सूक्ष्म, सुदीह —दीर्घस्यित वाला, पण्डलो —पर्याप, परायाप —परायात की, लहुपण्डी —शीव्र पर्याप्य, आधावुण्जीय —आतप उद्योत का, तण्जीमो —तद्योग्य।

गायार्थ —हुण्डकसस्थान, उपघात और साधारण नाम के जघन्य अनुभाग की उदीरणा का स्वामी दीर्घस्थित वाला पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय है। पराघात की जघन्य अनुभाग उदीरणा का स्वामी शोध्र पर्याप्त हुआ तथा आतप-उद्योत की जघन्य अनुभाग-उदीरणा का स्वामी तद्योग्य पृथ्वीकाय है।

विशेषार्थ-अपने योग्य दीर्घ आयु वाला अति विशुद्ध परिणामी पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय हुण्डक संस्थान, उपघात और साधारण नाम के

The second secon

का स्त्रामी उदय के प्रथम समय मे वर्तमान सूक्ष्म एकेन्द्रिय है वैसे ही उदय के प्रथम समय मे वर्तमान सूक्ष्म एकेन्द्रिय जानना चाहिये तथा—

कक्खडगुरुणमथे विणियट्टे णामअसुह्धुवियाणं। जोगंतिम नवण्हं तित्थस्साउज्जियाइंमि ॥७६॥

शब्दार्थ—कवलडगुरुणमंथे—ककंश और गुरु स्पर्श की मथान के, विणियट्टे—सहार के समय मे, णामअसुह्युवियाण—नामकर्म की अशुम ध्रुवोदया प्रकृतियो की, जोगतिम—सयोगिकेवली के अत समय मे, नवण्ह — नी की, तित्यस्साउज्जियाइमि—तीर्थंकर नाम की आयोजिकाकरण के पहले समय मे।

गाथार्थ — कर्कश और गुरु स्पर्श की मथान के सहार समय मे, नामकर्म की अशुभ नौ ध्रुवोदया प्रकृतियो की सयोगिकेवली के अत समय मे और तीर्थकरनाम की आयोजिकाकरण के पहले समय मे जघन्य अनुभाग-उदीरणा होती है।

विशेषार्य—समुद्धात से निवृत्त होते समय मथान के सहरणकाल में कर्कश और गुरु स्पर्श को जधन्य अनुभाग-उदीरणा होती है तथा कृष्ण, नील वर्ण, दुरिभगध, तिक्त-कटुरस, शीत-रूक्षस्पर्श, अस्थिर और अशुभनाम रूप नामकर्म की नौ अशुभ ध्रुवोदया प्रकृतियों के जधन्य अनुभाग की उदीरणा सयोगिकेवलीगुणस्थान के चरम समय में वर्तमान जीव करता है। ये सभी पापप्रकृतिया है, जिनके मद रस को उदीरणा विशुद्धिसपन्न जीव करता है और तेरहवे गुणस्थान के चरम समय में सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि होने से इनके जघन्य अनुभाग की उदीरणा का वह अधिकारों है।

तीर्थकरनाम के मद अनुभाग की उदीरणा आयोजिकाकरण के पहले समय मे वर्तमान जीव करता है। आयोजिकाकरण प्रत्येक केविल भगवान के होता है और वह केविलसमुद्धात के पूर्व होता है '

प्रकृति के जघन्य अनुभाग की और पापप्रकृति बाधकर पुण्यप्रकृति बाधने पर पापप्रकृति के जघन्य अनुभाग की उदीरणा होती है। परावर्तमानभाव हो तब परिणाम की मदता होती है, जिससे उस समय तीव विशुद्धि या तीव सक्लेश नही होता है। अतएव तीव रस-बध या तीव रस की उदीरणा नही होती है, किन्तु मद रसबध और मद रस की उदीरणा होती है।

इस प्रकार से जघन्य अनुभाग उदीरणा का स्वामित्व जानना चाहिये। अब समस्त कर्म प्रकृतियों के जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागों-दीरणा के स्वामित्व का सामान्य से बोध कराने के लिये उपाय बताते हैं—

परिणामप्रत्ययं या भवप्रत्ययं इन दोनों में में किस प्रत्ययं-कारण से कर्म प्रकृतियों की उदीरणा होती है निया जिस प्रकृति की उदीरणा हुई है, वह पुण्य प्रकृति है या पाप प्रकृति है ने और गाथागत अपि शब्द से पुद्गल, क्षेत्र, भव या जीव में किस विपाक वाली है ने इसका विचार करना चाहिये और इन सबका यथोचित विचार करके विपाकी—जघन्य अनुभाग-उदीरणा का या उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा का स्वामी कौन है, यह यथावत् समझ लेना चाहिये। जैसे कि परिणामप्रत्ययिक अनुभागोदीरणा प्राय उत्कृष्ट होती है और भवप्रत्ययिक प्रायं जघन्य तथा शुभप्रकृतियों के जघन्य अनुभाग की उदीरणा सक्लेश से और उत्कृष्ट अनुभाग-उदीरणा विशुद्धि से होती है और अशुभ प्रकृतियों के जघन्य रस की उदीरणा विशुद्धि से तथा उत्कृष्ट अनुभाग की उदीरणा सक्लेश से होती है। पुद्गलादि प्रत्ययों की जब प्रकर्षता—पुष्टता हो तब उत्कृष्ट और भव के प्रथम समय में जघन्य अनुभाग-उदीरणा होती है।

इस प्रकार प्रत्ययादि का यथावत् विचार कर उस-उस प्रकृति के उदय वाले को जधन्य या उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा के स्वामित्व का निर्णय कर लेना चाहिये।

## मूलप्रकृतिसम्बन्धी साद्यादि प्ररूपणा

पचण्हमणुक्कोसा तिहा चउद्धा य वेयमोहाण । सेसवियप्पा दुविहा सन्वविगप्पाउ आउस्स ॥८९॥

शब्दार्थ — प्रचण्हमणुक्कोसा — पाँच कर्मो की अनुत्कृब्ट प्रदेश-उदीरणा, तिहा — तीन प्रकार की, चउद्धा — चार प्रकार की, य — और, वेय गेहाण — वेदनीय, मोहनीय की, सेसवियण्या — येप विकल्प, दुविहा — दो प्रकार के, सम्बद्धिण्या — मभी विकल्प, अ. उस्स — आयु के।

गाथार्थ-पाच कर्मो की अनुस्कृष्ट प्रदेश उदीरणा तीन प्रकार की और वेदनीय, मोहनीय की चार प्रकार की है। उक्त कर्मों के नेप विकल्प तथा आयु के सर्व विकल्प दो प्रकार के है।

विशेषार्थ — 'पचण्ह' अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अतराय, नाम और गोत्र कमं रूप पाच मूल कमंत्रकृतियो की अनुत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा अनादि, ध्रुव और अध्रुव इस तरह तीन प्रकार की है। वह इस प्रकार — उक्त कर्मो की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा गुणितकर्माश जीव के अपनी-अपनी उदीरणा के अन्त मे होती है। उसके नियत काल पर्यन्त ही होने से सादि सात है। उसके अतिरिक्त शेष सब उदीरणा अनु-त्कृष्ट है और उसके अनादि काल से प्रवर्तमान होने से अनादि है। अभव्य की अपेक्षा ध्रुव और भव्य की अपेक्षा अध्रुव जानना चाहिये।

उक्त पांच कर्मों मे से तीन घाति कर्मों की अन्तिम उदीरणा वारहवे और अधाति कर्मद्विक की तेरहवें गुणस्थान मे होने से और उन दोनो गुणस्थानों से पतन का अभाव होने से सादि भग सभव नहीं है। तथा —

वेदनीय और मोहनीय कर्म की अनुत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा 'चउद्धा'— सादि, अनादि, घृव और अघृव इस तरह चार प्रकार की है। जो इस प्रकार—वेदनीय की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा अप्रमत्तभाव के सन्मुख त्कृष्ट, सेसविगप्पा—शेप विकल्प, दुविहा—टो प्रकार के, सञ्चविगप्पा— सर्वे विकल्प, सेषाण—शेप प्रकृतियो के।

गाथार्थ — ध्रुवोदया प्रकृतियो की अनुत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा तीन प्रकार की और मिण्यात्व की चार प्रकार की है। शेष विकल्प दो प्रकार के हैं तथा शेष प्रकृतियो के सर्व विकल्प दो प्रकार के है।

विशवार्थ - ध्रुवोदया सैतालीस प्रकृतियो की अनुत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा अनादि, ध्रुव और अध्रुव है। वह इस प्रकार —पाच ज्ञानावरण, पाच अतराय और चार दर्शनावरण रूप चौदह प्रकृतियो की उत्कृष्ट प्रदेशोदोरणा अपनी-अपनी उदोरणा के पर्यवसान के समय वारह्वे गुणस्थान की समयाधिक आविलका शेष रहे तब गुणितकर्माश जीव के होती है। वह नियत काल पर्यन्त होने से सादि है। उसके अति-रिक्त अन्य समस्त अनुत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा है और वह अनादिकाल से प्रवर्तमान होने से अनादि है। अभव्यापेक्षा ध्रुव और भव्यापेक्षा अध्रुव सात है। तथा—

तेजससप्तक, वर्णादि वीस, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अगुरुलघु और निर्माण इन तेतीस प्रकृतियो की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा गुणितकर्माश सयोगिनेवली के चरम समय मे होती है इसलिये सादि-सात है। क्योंकि वह समय मात्र ही होती है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी अनुत्कृष्ट है और वह अनादिकाल से प्रवर्तमान होने से अनादि है। अभव्य की अपेक्षा अधुव और भव्य की अपेक्षा अधुव है।

'मिच्छस्स चउिवहा' अर्थात् मिध्यात्व की अनुत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव इस तरह चार प्रकार की है। वह इस प्रकार—सयम के साथ ही सम्यक्तव को प्राप्त करने के उन्मुख मिध्यादृष्टि को उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा होती है और उसको नियत काल पर्यन्त होने से सादि सात है। उसके अतिरिक्त शेष सब अनुत्कृष्ट गाथार्थ—घातिकर्मो की जधन्य अनुभागउदीरणा के जो स्वामी है, वे ही उन घातिकर्मी की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा के स्वामी है।

विशेषार्थ — पूर्व मे जो जघन्य अनुभाग-उदीरणा के प्रसग मे धाति-कर्मों की जघन्य अनुभागउदीरणा के स्वामी वताये है वे ही घातिकर्मों की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा के स्वामी जानना चाहिये। जिसका स्पष्टी-करण इस प्रकार है —

अविज्ञानावरण के सिवाय चार ज्ञानावरण चक्षु, अचक्षु और केवल दगनावरण इन मात प्रकृतियों की क्षीणमोहगुणस्थान की समयाधिक आविलका शेष रहे तब गुणितकर्मांश जीव के तथा अविध-ज्ञानावरण, अविधिदर्शनावरण की क्षीणमोहगुणस्थान की समयाधिक आविलका गेप रहे तब अविधिलिब्धरहित गुणितकर्मांश के उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा होती है। इस समय गुणितकर्मांश समय प्रमाण जघन्य स्थिति, जघन्य अनुभाग और उत्कृष्ट प्रदेश की उदीरणा करता है। वारहवे गुणस्थान की समयाधिक आविलका प्रमाण स्थिति शेप रहे तब उक्त प्रकृतियों की भी उतनी ही स्थिति सत्ता में शेष रहती है। अतिम आविलका उदयाविलका होने से उसके ऊपर की समय प्रमाणस्थिति और उस स्थितिस्थान में के जघन्य रसयुक्त अधिक से अधिक दिलकों को गुणितकर्मांश जीव उदीरता है।

१ बारहवें गुणस्थान की ममयाधिक आविलका शेष स्थिति रहे तब प्रत्येक के जघन्य स्थिति की उदीरणा तो होती है, परन्तु प्रत्येक के जघन्य रम की ही उदीरणा होती तो जघन्य रस की उदीरणा के अधिकार में उत्कृष्ट श्रुतज्ञानी के या वियुज्जमित मनपर्यायज्ञानी के इस तरह के विशेषण जीडकर जघन्य अनुभागोदीरणा न कहते। परन्तु सामान्य से यह कहा जाता कि वारहवें गुणस्थान की समयाधिक आविलका शेप रहे तब (शेष अगले पुष्ठ पर)

गाथार्थ—घातिकर्मो की जघन्य अनुभागउदीरणा के जो स्वामी है, वे ही उन घातिकर्मी की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा के स्वामी है।

विशेषार्थ — पूर्व मे जो जघन्य अनुभाग-उदीरणा के प्रसग मे घाति-कर्मों की जघन्य अनुभागउदीरणा के स्वामी बताये है वे ही घातिकर्मों की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा के स्वामी जानना चाहिये। जिसका स्पष्टी-करण इस प्रकार है —

अविध्ञानावरण के सिवाय चार ज्ञानावरण चक्षु, अचक्षु और केवल दशनावरण इन मात प्रकृतियों की क्षीणमोहगुणस्थान की समयाधिक आविलका शेष रहे तब गुणितकर्माश जीव के तथा अविध- ज्ञानावरण, अविधदर्शनावरण की क्षीणमोहगुणस्थान की समयाधिक आविलका शेष रहे तब अविधिलिब्धरहित गुणितकर्माश के उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा होती हैं। इस समय गुणितकर्माश समय प्रमाण जघन्य स्थिति, जघन्य अनुभाग और उत्कृष्ट प्रदेश की उदीरणा करता है। बारहवे गुणस्थान की समयाधिक आविलका प्रमाण स्थिति शेष रहे तब उक्त प्रकृतियों की भी उतनी ही स्थिति सत्ता में शेष रहती है। अतिम आविलका उद्याविलका होने से उसके ऊपर की समय प्रमाणस्थिति और उस स्थितिस्थान में के जघन्य रसयुक्त अधिक से अधिक दिलकों को गुणितकर्माश जीव उदीरता है।

१ बारहवें गुणस्थान की समयाधिक आविलका शेष स्थिति रहे तब प्रत्येक के जधन्य स्थिति की उदीरणा तो होती है, परन्तु प्रत्येक के जधन्य रम की ही उदीरणा होती तो जधन्य रस की उदीरणा के अधिकार में उत्कृष्ट श्रुतज्ञानी के या विश्वलगित मनपर्यायज्ञानी के इस तरह के विशेषण जोडकर जधन्य अनुभागोदीरणा न कहते। परन्तु सामान्य से यह कहा जाता कि बारहवें गुणस्थान की समयाधिक आविलका शेष रहे तब (शेष अगले पृष्ठ पर)

उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा होती है तथा वह गुणितकर्मांश जीव के होती है, यह समझना चाहिये। तथा—

वेयणियाण पमत्तो अपमत्तत्ता जया उ पिडवज्जे । सवयणपणगतण्दुगुज्जोयाण तु अपमत्तो ॥ ८४॥

शब्दार्थ —वेयणियाण —वेदनीय की पमत्तो — प्रमत्तसयत, अपमत्तत्त — अप्रमत्तत्त को, जया —जब, उ —ही, पिडवण्जे —प्राप्त करने वाला, सघयणपणग —सहननपचक, तण्डुगुण्जीयाण —तनुद्विक और उद्योत का, तु — भीर, अपमत्तो —अप्रमत्तसयत ।

गाथार्थ—वेदनीय की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा का स्वामी अप्रमत्तत्व प्राप्त करने वाला प्रमत्त है तथा सहननपचक, तनुद्विक और उद्योत का उत्कृष्टप्रदेशोदीरक अप्रमत्तसयत है।

विशेषार्थ — जो बाद के (आगे के) समय मे अप्रमत्तत्व प्राप्त करेगा ऐसा प्रमत्तसयत साता-असाता रूप वेदनीयकर्म की उत्कृष्ट प्रदेशो-दीरणा का स्वामी है। क्यों कि उसके सर्वविशुद्ध परिणाम होते है और विशुद्ध परिणामों से उनकी उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा होती है तथा प्रथम सहनन के सिवाय शेप पाच सहनन, वैक्रियसप्तक, आहारकसप्तक और उद्योत नामकर्म की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा का स्वामी अप्रमत्तसयत है। तथा—

तिरियगईए देसो अणुपुन्विगईण खाइयो सम्मो । दुभगाईनीआण विरइ अब्भुट्ठिओ सम्मो ॥८५॥

शब्दार्थ —ितिरयगईए—ितयंनगित की, देसो—देशविरत, अणुपु-विवाईण—आनुपूर्वी और गितयो का, खाइयो सम्मो—क्षायिक सम्यादृष्टि, दुभगाईनीआण—दुर्भग आदि और नीचगोत्र की, विरइ—िवरित, अब्धु-दि्ठओ—सन्मुख हुआ, सम्मो—सम्यग्दृष्टि। चायु) की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा का स्वामी आठ वर्ष की आयु वाला आठवे वर्ष मे वर्तमान क्रमश मनुष्य और तियँच जानना चाहिये।

विशेषार्थ — जघन्य और उत्कृष्ट स्थित वाला गुरु असाता — दु ख से आफ्रान्त देव और नारक अनुक्रम से देवायु, नरकायु की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा का स्वामी है। इसका तात्पर्य यह है कि दस हजार वर्ष की आयु वाला अत्यन्त चरम दु ख के उदय मे वर्तमान अर्थात् दु खी देव देवायु की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा का स्वामी है क्यों कि पुण्य का प्रकर्ष अल्प होने से अल्प आयु वाला देव दु खी हो सकता है और मित्रवियोगादि के कारण तीन्न दु खोदय भी सभव है तथा तीन्न दु ख आयु की प्रवल उदीरणा होने मे कारण है, इसीलिये अल्प आयु वाले देव का ग्रहण किया है तथा तेतीस सागरोपम की आयु वाला अत्यन्त दु खी नारक नरकायु की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा करता है। क्यों कि अधिक दु:ख का अनुभव करने वाला अधिक पुद्-गलो का क्षय करता है, इसलिये उसका ग्रहण किया है तथा इतर— तिर्यंचायु, मनुष्यायु की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा का स्वामी अनुफ्रम से आठ वर्ष की आयु वाला आठवे वर्ष मे वर्तमान अत्यन्त दु खी तिर्यंच और मनुष्य जानना चाहिये। तथा—

> एगतेण चिय जा तिरिक्खजोग्गाऊ नाण ते चेव । नियनियनामविसिट्ठा अपज्जनामस्स मणु सुद्धो ॥ ८७॥

शब्दार्थ — एगतेण चिय - एकान्त रूप से ही, जा-जो, तिरिक्य-जोगगाऊ — तिर्यचप्रायोग्य, ताण- - उनकी, ते चेय — वही, नियनियनाम-चिसिट्ठा — अपने -अपने विणिष्ट नाम वाले, अयज्जनामस्स — अपयोग्त नाम की, मणु — मनुष्य, सुद्धो — विणुद्ध।

गाथार्थ-एकान्त रूप से तिर्यचगति उदयप्रायोग्य प्रकृतियो की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा के रवामी उस-उस विणिष्ट नामवाले तिर्यच है तथा अपयप्तिनाम की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा का स्वामी विगुद्ध परिणाम वाला मनुष्य है।

विशेषार्थ—जिन प्रकृतियों का एकान्तत तिर्यचगित में ही उदय हो ऐसी एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण इन आठ प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा के स्वामी उस-उस नाम वाले तिर्यच ही है। जैसे कि एकेन्द्रियजाति और स्थावर नाम की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा का स्वामी अपने योग्य सर्वविशुद्ध वादर एकेन्द्रिय पृथ्वीकायिक, आतपनाम की की खर वादर पृथ्वीकायिक, सूक्ष्मनाम की पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, साधारणनाम की साधारण वनस्पति और विकलेन्द्रियजाति की विकलेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा के स्वामी है। ये सभी अपने-अपने योग्य उत्कृष्ट विशुद्धि में वर्तमान जीव उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा के स्वामी समझना चाहिये। तथा—

अपर्याप्तनाम की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा का स्वामी अपर्याप्तावस्था के चरम समय मे वर्तमान विशुद्ध परिणाम वाला समूच्छिम अपर्याप्त मनुष्य जानना चाहिये। तथा—

जोगतुदीरणाण जोगंते दुसरसुसरसासाण।
नियगते केवलीण सन्विवसुद्धस्स सेसाण।।८८॥
शन्दार्थ - जोगतुदीरणाण—सयोगि के अत मे उदीरणा योग्य की,
जोगते—चरम ममय मे वतमान नयोगिकेवली के, दुसरसुसरसासाण—
दुम्बर, सु-वर उच्छ्वास की, नियगते—उनके अतकाल मे, केवलीण—केवली के, सन्विवसुद्धस्स—सर्वविशुद्ध परिणाम वाले के, सेसाण—शेप प्रकृतियो की।

गायार्थ —सयोगि के अन मे उदीरणायोग्य की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा चरम समय मे वर्तमान सयोगिकेवली के तथा हु स्वर, सुस्वर और उच्छवास नाम की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा उनके अन काल (निरोध काल) मे सयोगिकेवली के होती है तथा शेष प्रकृतियो की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा सर्विवशुद्ध परिणाम वाले के होती है।

विशेषार्थ—जिन प्रकृतियों के उदीरक चरम समय में वर्तमान सयोगिकेवली है ऐसी मनुष्पर्गात, पवे न्द्रियनाति, ते नससप्त क, औदारिकसप्तक, सस्यानषट्क, प्रथम सहनन, वर्णीद बीस, अगुरुलबु, उपघात, पराघात, विहायोगितिहिक, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, आदेय, यश कीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर और उच्चगोत्र रूप बासठ प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा करने वाले चरम समय में वर्तमान सयोगिकेवली है।

सुस्वर, दुस्वर की स्वर के निरोधकाल मे और उच्छ्वासनाम की उच्छ्वास के निरोधकाल मे सयोगिकेवली उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा करते है तथा पूर्वोक्त से शेष रही जिन प्रकृतियों को उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा करते है तथा पूर्वोक्त से शेष रही जिन प्रकृतियों को उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा उस-उस प्रकृति के उदय वाले सर्वविशुद्ध परिणामो जानना चाहिये। जिसका आश्य यह है कि शेष प्रकृतियों मे पाँच अतराय और सम्यक्त्वमोहनोय कर्म रहता है। इनमे से अतराय की उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा बारहवे गुणस्थान की समयधिक आविलका शेष रहे तब गुणितकर्माश जीव के होतो हे और मिश्रमोहनोयकर्म जब सर्व-सक्तम द्वारा सम्यक्त्वमोहनीय मे सक्तमित हो तब सम्यक्त्वमोहनीय की उत्कृष्ट प्रदेशसत्ता होतो है, मिश्रमोहनोय सक्तमित होने के बाद सक्तमाविलका के अनन्तर सम्यक्त्वमोहनाय को उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणा गुणितकर्माश के सभव है।

इस प्रकार से उत्कृष्ट प्रदेशोदीरणास्वामित्व जानना चाहिये। अब जघन्य प्रदेशोदीरणास्वामित्व का कथन करते हैं। अगुरुलघु, उच्छ् वास, उद्योत, विहायोगितिद्विक, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अगुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दु स्वर, आदेय, अनादेय, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, उच्चगोत्र, नीचगोत्र, निर्माण और पाच अतराय इन नवासी प्रकृतियो की जघन्य प्रदेशोदीरणा का स्वामी अति सक्लिष्टपरिणामी पर्याप्त सज्ञी जीव समझना चाहिये।

अहार क्रसप्तक की उस का उद म वाला तत्त्रायोग्यि क्षित्र व्यविणामी (प्रमत्तसयत) जीव, चार आनुपूर्वी की तत्प्रायोग्य सिवल्ट परिणामी जीव, आतप की सर्व सिवल्ट खर पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियजाति, स्थावर ओर साधारण की सर्वसिक्ल्ट परिणामी , वादर एकेन्द्रिय, मूध्मनाम की सूथ्प, अपर्याप्तनाम की भव के चरम समय मे वर्तमान अपर्याप्त मनुष्य, द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जाति का अनुक्रम में सर्व मिक्ल्ट परिणाम बाला और भव क अन्त समय में वर्तमान द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जाति का स्वामी जानना चाहिय।

जब तक आयोजिकाकरण की गुरुआत नहीं हुई होती है तब तक यानि आयोजिकाकरण की गुरुआत होने के पहले तीर्यंकरनाम की जघन्य प्रदेशोदीरणा सयोगिकेवली भगवान करते हैं।

अविधिज्ञान-दर्शनावरण की जवन्य प्रदेशोदीरणा अविधिज्ञान और अविधिदर्शन वेदक यानि अविधिज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ हे, ऐसा अति-क्लिन्टपरिणाम वाला करता है। क्योंकि अविधिज्ञान उत्पन्न करते बहुत में पुद्गलों का क्षय होता है, इमिलये उसको अनुभव करने बाला यानि कि अविधिज्ञान वाला यहाँ ग्रहण किया है।

चार आयु की जघन्य प्रदेशोदीरणा अपनी-अपनी भूमिका के अनु-मार सुखी जीव करता है। उसमे नरकायु की दस हजार वर्ष का आयु वाला नारक करता है। क्योंकि जघन्य आयु वाला यह नारक अन्य नारकों की अपेक्षा सुखी है तथा शेप तीन आयु की जघन्य प्रदेशो- दीरणा अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति मे वतमान उस-उस आयु का उदय वाला करता है।

उक्त आशय की सग्राहक अन्य कर्तृक गाथा इस प्रकार है—

उवकोसुदीरणाए सामी सुद्धी गुणियकम्मसी। इयराथ रुविय कम्मी तज्जोगुद्दीरणा किलिट्ठी।।

अर्थात् शुद्ध परिणाम वाला गुणितकर्माश जीव उत्कृष्ट प्रदेशो-दीरणा का और तत्प्रायोग्य क्लिष्टपरिणाम वाला क्षपितकर्माश जघन्य प्रदेशोदीरणा का स्वामी है<sup>1</sup>।

इस प्रकार प्रदेशोदीरणा से सवधित विषयो का निर्देश करने के साथ उदीरणाकरण की वक्तव्यता समाप्त हुई।

#### ।।उदीरणाकरण समाप्त ।।

## उदीरणाकरण-प्ररूपणा अधिकार मूल गाथाएँ

ज करणेणोकडि्ढय दिज्जइ उदए उदीरणा एसा। पगितिट्ठितिमाइ चउहा मूलुत्तरभेयओ दुविहा॥१॥ वेयणीय मोहणीयाण होइ चउहा उदीरणाउस्स। साड अधुवा मेसाण साइवज्जा भवे तिविहा ॥२।। अधुवोदयाण दुविहा मिच्छस्स चउन्विहा तिहण्णासु । मूलुत्तरपगईण भणामि उद्दीरगा एत्तो ॥३॥ घाईण छउमत्था उदीरगा रागिणो उ मोहस्स। वेयाऊण पमत्ता सजोगिणो नामगोयाण ॥४॥ उवपरघाय साहारण च इयर तणुइ पज्जत्ता। छउमत्था चउदसणनाणावरणतरायाण ।।१।। तसथावराइतिगतिग आउ गईजातिदिट्ठिवेयाण। तन्नामाण् पुव्वीण किंतु ते अन्तरगईए ॥६। आहारी उत्तरतणु नरितिरितव्वेयए पमोत्तूण। उद्दीरती उरल ते चेव तसा उवग से।।७॥ आहारी सुरनारग सण्णी इयरेऽनिलो उ पज्जत्तो। लद्धीए बायरो दीरगो उ वेउव्वियतणुस्स ॥८॥ तदुवगस्सवि तेच्चिय पवण मोत्तूण केई नर तिरिया। आहारसत्तगस्स वि कुणइ पमत्तो विखव्वन्तो॥६॥ तेत्तीस नामधुवोदयाण उद्दीरगा सजोगीओ। लोभस्स उ तणुकिट्टीण होति तणुरागिणो जीवा ॥१०॥ पचिदिय पज्जत्ता नरतिरिय चउरसउसभपुव्वाण। चउरसमेव देवा उत्तरतणुभोगभूमा य॥१ आइमसघयण चिय सेढीमारूढगा उदीरेति। इयरे हुण्ड छेवट्ठग तु विगला अपज्जत्ता॥१ वेउन्वियआहारगउदए न नरावि होति सघयणी। पज्जत्तवायरे च्चिय आयवउद्दीरगो भोमो॥१३ पुढवीआउवणस्सइ वायर पज्जत्त उत्तरतणू य। विगलपणिदियतिरिया उज्जोबुद्दीरगा भणिया ॥१४ सगला सुगतिसराण पज्जत्तासखवास देवा य। इयराण नेरइया नरितरि सुसरस्स विगला य॥१५ ऊसासस्स य पज्जत्ता आणुपाणभासासु। जा ण निरुम्भइ ते ताव होति उद्दीरगा जोगी॥१६॥ नेरइया सुहुमतसा विज्जिय सुहुमा य तह अपज्जत्ता । जसिकत्तुदीरगाइज्जसुभगनामाण सिण्णसुरा ॥१७॥ उच्चचिय जइ अमरा केई मणुयाव नीयमेवण्णे। चउगइया दुभगाई तित्थयरों केवली तित्थ।।१८॥ मोत्तूण खीणराग इदियपज्जत्तगा उदीरति। निद्दापयला सायासायाई जे पमत्तत्ति ॥१६॥ अपमत्ताईउत्तरतण् य अस्सखयाउ वज्जेत्ता । सेसानिद्दाण सामी सबधगता कसायाण ॥२०॥ हासरईसायाण अतमुहुत्त तु आइम देवा। इयराण नेरइया उड्ढ परियत्ताणविहीए॥२१॥ हासाईछक्कस्स उ जाव अपुब्वो उदीरगा सब्वे। उदओ उदोरणा इव ओधेण होइ नायव्वो॥२२॥ पगइट्ठाणविगप्पा जे सामी होति उदयमासज्ज। तेच्चिय उदीरणाए नायव्वा घातिकम्माण ॥२३॥ मोत्तु अजोगिठाण सेसा नामस्स उदयवण्णेया। गोयस्स य सेसाण उदीरणा जा पमत्तोत्ति ॥२४॥ पत्तोदयाए इयरा सह वेयइ ठिडउदीरणा एसा। वेआवलिया हीणा जावुक्कोसत्ति पाउग्गा ॥२५॥ वेयणियाऊण दुहा चउब्विहा मोहणीय अजहन्ना। पंचण्ह साइवज्जा सेसा सन्वेसु दुविगप्पा ॥२६॥ मिच्छत्तस्स चउहा घुवोदयाण तिहा उ अजहन्ना । सेसिवगप्पा दुविहा सन्विविगप्पा उ मेसाण ॥२७॥ सामित्ताखेयाँ इह ठिइसकमेण तुल्लाओ। वाहल्लेण विसेस ज जाण ताण त वोच्छ ॥२८॥ अतोमुहुत्तहीणा सम्मे मिस्समि दोहि मिच्छस्स । व्रावलिंदुगेण हीणा वंधुक्कोसाण परमठिई ॥**२**६॥ मणुयाणुपुव्वियाहारदेवदुगसुहुमवियलतियगाण वायावस्स य परिवडणमतमुहुहीणमुक्कोसा ॥३०॥ हयसेसा तित्यिठिई पल्लासखेज्जमेत्तिया जाया। तीसे सजोगि पढमे समए उद्दीरणुक्कोसा॥३१॥

भयकुच्छआयवुज्जोयसन्वघाईकसाय निह्राण । अतिहीणसत्तवघो जहण्णउद्दीरगो अतसो ॥३२॥ एगिदियजोगाण पिडवक्ला विघऊण तन्त्रेई । वधालिचरमसमये तदागए मेसजाईण ॥३३॥ दुभगाइनीयतिरिदुगअसारसधयण नोकसायाण । मणुपुन्वऽपञ्जतह्यस्स सन्तिमेवं इगागयगे ॥३४॥ अमणागयस्स चिरिटइअन्ते देवस्स नारयस्स वा । तदुवंगगईण आणुपुन्विण तहयसमयि ॥३५॥ वेयतिग दिद्ठदुग संजलणाण च पढमिट्ठईए । समयाहिगालियाए सेसाए उवसमे वि दुसु ॥३६॥

एगिदागय अइहीणसत्त सण्णीसु मीसउदयते। पवणो सट्ठिइ जहण्णगसमसत्त विउन्वियस्सते ॥३७॥ च उरुवसिमत्तु मोह मिच्छ खिवउ सुरोत्तमो होउ । उक्कोससजमते जहण्णगाहारगदुगाण ।।३८॥ **खीणताण खीणे मिच्छत्तकमेण चो**द्दसण्हपि । सेसाण सजोगते भिण्णमुहुत्तिट्ठिईगाण ॥३६॥ अण्भागुदीरणाए घाइसण्णा य ठाणसन्नाय। सुहया विवागहेउ जोत्य विसेसो तय वोच्छ ॥४०॥ पुरिसित्थिविग्घ अञ्चक्खुचक्खुसम्माण इगिदुठाणो वा । मणपज्जवपु साण वच्चासो सेस बधसमा ॥४१॥ देसोवघाइयाण उदए देसो व होइ सन्वोय। देसोवधाइओ च्चिय अचक्खुसम्मत्तविग्घाण ॥४२॥ घाय ठाण च पडुच्च सव्वघाईण होई जह बघे। अग्घाईण ठाण पडुच्च भणिमो विसेसोऽत्थ ॥४३॥ थावरचउ आयवउरलसत्ततिरिविगलमणुयतियगाण। नग्गोहाइचउण्ह एगिदिउसभाइछण्हपि ॥४४॥ तिरिमणुजोगाण मीसगुरुयखरनर य देवपुव्वीण। दुट्ठाणिओच्चिय रसो उदए उद्दीरणाए य । ४५॥ सम्मत्तमीसगाणं असुभरसो सेसयाण बघुत्ता। जक्कोसुदीरणा सतयमि छट्ठाणवडिए वि ॥४६॥ मोहणीयनाणावरण केवलिय दसण विरियविग्घ। सपुन्नजीवदव्वे न पज्जवेसु कुणइ पाग ॥४७॥ गुरुलहुगाणतपएसिएसु चक्खुस्स सेसविग्घाण। गहणघरणे ओहीण रुविदव्वेसु ॥४८॥

सेसाण जह बघे होइ विवागो उ पच्चओ दुविहो। भवपरिणामकओ वा निग्गुणसगुणाण परिणइओ ॥४६॥ उत्तरतणुपरिणामे अहिय अहोन्तावि होति सुसरचृया । परघाउज्जोय खगइचउरसपत्तीया ॥५०॥ सुभगाइ उच्चगीय गुणपरिणामा उ देसमाईण। अण्तसो नोकसायाण ॥५१॥ अइहीणफड्डगाओ जा जिम भवे नियमा उदीरए ताउ भवनिमित्ताओ। परिणामपच्चयाओ सेसाओ सइ स सव्वत्थ ॥५२॥ तित्थयर घाईणि य आसज्ज गुण पहाणभावेण। भवपच्चइया सन्वा तहेव परिणामपच्चइया।।५३॥ वेयणिएणुक्कोसा अजहण्णा मोहणीय चउभेया। तिविहा नामगोयाणणुक्कोसा ॥५४॥ सेसघाईण सेसविगणा दुविहा सब्वे आउस्स होउमुवसन्तो। सन्वट्ठगं साए उक्कोसुद्दीरणं कुणइ ॥५५॥ कक्खडगुरुमिच्छाण अजहण्णा मिउलहणणुक्कोसा। चउहा साइयवज्जा वीसाए घुवोदयसुभाण ॥५६॥ अजहण्णा असुभधुवोदयाण तिविहा भवे तिवीसाए। साईअध्रवा सेसा सन्वे अघुवोदयाण तु ॥५७॥ दाणाइअचक्खूण उक्कोसाइमि हीणलद्धिस्स। सुहुमस्स चक्खुणो पुण तेइदिय सन्वपन्जत्ते ॥५८॥ निद्दाण पचण्हवि मण्झिमपरिणामसिकलिट्ठस्स । पणनोकसायसाए नरए जेट्ठिट्ठित समत्तो ॥५९॥ पचेन्दियतसबायरपज्जत्तगसायसुस्सरगईण वेजन्वुस्सासस्स य देवो जेट्ठिट्ठित समत्तो ॥६०॥ सम्मत्तमीसगाण से काले गहिहिइत्ति मिच्छता। हासरईण पज्जत्तगस्स सहसारदेवस्स ॥६१॥ गइहुण्डुवघायाणिट्ठखगतिदुसराइणीयगोयाण । नेरइओ जेट्ठटि्ठइ मणुआ अते अपज्जस्स ॥६२॥ कक्खडगुरुसघयणा थीपुमसट्ठाणतिरिगईण च। पर्चिदिओ तिरिक्खो अट्ठमवासेट्टवासाऊ ।।६३॥ तिगपलियाउ समत्तो मणुओ मणुयगतिउसभउरलाण । पज्जत्ता चउगइया उक्कोस सगाउयाण तु ॥६४॥ हस्सिट्ठई पज्जत्ता तन्नामा विगलजाइसुहुमाण। थावरनिगोयएगिदियाणिमह बायरा नवर ॥६५॥ आहारतणूपज्जत्तगो उ चउरसमख्यलहुयाण। पत्तेयखगइपरघायतइयमुत्तीण य विसुद्धो ॥६६॥ उत्तरवेउन्विजई उज्जोयस्सायवस्स खर पुढवी। नियगगईण भणिया तइये समएणुपुन्नीण ॥६७॥ जोगन्ते सेसाण सुभाणमियराण चउसुवि गईसु। पज्जत्तुक्कडमिच्छेसु लद्धिहीणेसु ओहीण ॥६८॥ सुयकेवलिणो मइसुयचक्खुअचक्खुणुदीरणा मन्दा । विपुलपरमोहिगाण मणनाणोहीदुगस्सा वि ॥६६॥

खनगम्मि निग्घकेनलसजलणाण सनोकसायाण ।
सगसगउदीरणते निद्दापयलाणमुनसते ॥७०॥
निद्दानिद्दाईण पमत्तिनरए निसुज्झमाणिम ।
नेयगसम्मत्तास्स उ सगखनणोदीरणा चरिमे ॥७१॥
सम्मपडिनित्तकाले पचण्हिन सजमस्स चउचउसु ।
सम्माभिमुहो मीसे आऊण जहण्णिठितिगोत्ति ॥७२॥

पोग्गलविवागियाण भवाइसमये विसेसमुरलस्स। बादरपज्जत वेउन्वे ॥७३॥ सुहुमापज्जो वाऊ अप्पाऊ बेइदि उरलगे नारओ तदियरगे। निल्लेवियवेजन्वा असण्णिणो आगओ क्रूरो ॥७४॥ मिच्छोऽन्तरे किलिट्ठो वीसाइ धुवोदयाण सुभियाण। आहारजई आहारगस्स अविसुद्धपरिणामो। १७५॥ अप्पाउ रिसभचउरसगाण अमणो चिरद्ठिइचउण्ह। सठाणाण मण्ओ सघयणाण तु सुविसुद्धो ॥७६॥ हुण्डोवघायसाहारणाण सुहुमो सुदीह पज्जत्तो। परघाए लहुपज्जो आयावुज्जीय तज्जीगो ॥७७॥ छेवट्रस्स विददी बारसवासाउ मजयलहुयाण। सण्णि विसुद्धाणाहारगो य पत्तीयमुरलसम् ॥७५॥ कक्खडगुरुणमथे विणियट्टे णामअसुहघुवियाण। जोगतिम नवण्ह तित्थस्साउज्जियाइ.मि ॥७६॥ सेसाण वेयतो मज्झिमपरिणामपरिणओ कुणइ। पच्चयसुभासुभाविय चितिय णेओ विवागी य ॥८०॥ पचण्हमण्वकौसा तिहा चउदा य वेयमोहाण। सेसवियप्पा दुविहा सन्वविगप्पाउ आउस्स ॥८१॥ तिविहा घुवोदयाण मिच्छस्स चउन्विहा अणुक्कोसा । सेसविगप्पा दुविहा सन्वविगप्पा य सेसाण ॥५२॥ अणुभागुदीरणाए होति जहन्नसामिणो जे उ। जेट्ठपएसोदीरणासामी ते घाइकम्माण ॥५३॥ वैयणियाण पमत्तो अपमत्तत जया उ पडिवज्जे। सघयणपणगतणुदुगुज्जोयाण तु अपमत्तो ॥५४॥ तिरियगईए देसो अणुपुन्निगईण खाइयो सम्मो ।
दुभगाईनीआण विरइ अन्भुट्ठिओ सम्मो ॥५५॥
देविनरयाजगण जहण्णजेट्ठिट्ठिई गुरुअसाए ।
इयराऊण इयरा अट्ठमवासेट्ठ वासाऊ ॥५६॥
एगतेण चिय जा तिरिक्खजोग्गाऊ ताण ते चेव ।
नियनियनामिवसिट्ठा अपज्जनामस्स मणु सुद्धो ॥५७॥
जोगतुदीरणाण जोगते दुसरसुसरसासाण ।
नियगते केवलीण सव्विवसुद्धस्स सेसाण ॥६६॥
तप्पाओगिकिलिट्ठा सव्वाण होति खवियकम्मसा ।
ओहीण तव्वेइ मदाए सुद्धी य आऊण ॥६६॥

#### परिशिष्ट २

# गाथाओं की अनुक्रमणिका

| गाथा                          | गाथाक      | पृष्ठाक    |
|-------------------------------|------------|------------|
| अजहण्णा असुभधुवीदयाण          | ५७         | <b>ፍ</b> ሂ |
| अणुभागुदीरणाएं घाइसण्णा       | 80         | ६२         |
| अणुभागुदीरणाए होति            | <b>¤</b> 3 | ११६        |
| अधुवोदयाण दुविहा              | ą          | Ę          |
| अपमत्ताईउत्तरतणू              | २०         | २₹         |
| अप्पाउ रिसभचउरसगाण            | ७६         | १०६        |
| अप्पाक बेइन्दि उरलगे          | ७४         | १०४        |
| अमणागयस्स चिरिठडअन्ते         | ₹X         | ሂሄ         |
| अतो <b>मु</b> हुत्तहीणा सम्मे | <b>३</b> ६ | 3 Ę        |
| आइमसघयण चिय                   | १२         | १६         |
| आहारतणूपज्जत्तगो              | ६६         | 83         |
| आहारी उत्तरतणु                | ø          | ११         |
| आहारी सुरनारग                 | 5          | १२         |
| उच्च चिय जइ अमरा              | 95         | <b>२</b> १ |
| उत्तरतणुपरिणामे अहिय          | ۲o         | ૭૪         |
| उत्तरवेउन्दिजई उज्जोयस्स      | હ ૩        | દર્પ       |
| उवपरघाय साहारण                | ሂ          | 3          |
| कसासस्स सरस्त य               | १६         | 38         |
| एगतेण चिय जा तिरिक्स          | <b>দ</b> ঙ | १२१        |
| एगिदागय अइहोणसत्त             | थइ         | યુહ        |
| एगिदियजोगाण पडिवक्रा          | 77         | ٧,         |
| कमराडगुरुणमधे                 | 30         | १०६        |

#### **पदीरणाकरण-प्ररूपणा अधिकार: परिणिष्ट २**

| गाया                                  | गाथाक      | वृष्ठाक    |
|---------------------------------------|------------|------------|
| निद्ाण पचण्हवि                        | ५६         | <b>44</b>  |
| निद्दानिद्दाईण पमत्तविरए              | ७१         | १००        |
| नेरइया सुहुमतसा                       | १७         | २०         |
| पगइट्ठाणविगप्पा जे                    | २३         | २६         |
| पत्तोदयाए इयरा                        | २५         | २६         |
| पुढवीकाउवणस्सद                        | १४         | १७         |
| पुरिसित्थिविग्घ अ <del>ञ</del> ्चक्खु | ४१         | ६४         |
| पोग्ग लविवागियाण<br>पोग्ग लविवागियाण  | ৬३         | १०३        |
| पचण्हमणुक्कोसा तिहा                   | <b>۳</b> १ | ११३        |
| पचिदिय पज्जला नर                      | ११         | १५         |
| पचेन्दियतसबायरपण्यत्तग                | ę٥         | <b>۶</b> ٤ |
| भयकुच्छञायवृज्जोघ                     | 77         | ४७         |
| मणुयाणुपुब्विआहारदेवदुग               | ३०         | 3 \$       |
| मिन्छत्तस्स चउहा धुनोदयाण             | २७         | ३३         |
| मिच्छोऽन्तरे किलिट्ठो                 | ७४         | १०५        |
| मोत्त , अजीगठाण                       | २४         | २७         |
| मोत्तूण खीणराग इन्दिय                 | ₹          | २१         |
| मोहणीयनाणावरण                         | <i>প</i> ড | ७१         |
| वेउव्विय <b>जा</b> हारग <b>उदए</b>    | १३         | १७         |
| वेयणिएणुक्कोसा                        | ሂሄ         | 50         |
| वेयणियाऊण दुहा                        | २६         | ₹ १        |
| वेयणियाण पमत्तो                       | 48         | 399        |
| वेयणीए मोह्णीयाण                      | 7          | ሄ          |
| वेयतिग दिद्ठिदुग                      | ₹          | યુદ        |
| सगला सुगतिसराण                        | १५         | १=         |
| मम्मत्तमीसगाण असुमरसो                 | ४६         | इ.ह        |
| सम्मत्तमीसगाण से                      | ६१         | 60         |
| सम्मपहिवत्तिकाले                      | ७२         | १०१        |

| गाथा                        | गायाक      | पृष्ठाक |
|-----------------------------|------------|---------|
| सामित्तद्धाछेया इह          | २८         | 秋       |
| सुभगाइ उच्चगोय              | <b></b> ሂየ | છછ      |
| सुयकेवलिणो मइसुय            | ६८         | છ3      |
| सेसविगप्पा दुविहा           | ५५         | 50      |
| सेसाण जह बधे होइ            | 38         | ७३      |
| सेसाण वेयतो मज्झि           | 50         | ११०     |
| हयसेसा तित्थठिई             | ₹ १        | ४६      |
| हस्सिट्ठिई पज्जत्ता तन्नामा | ६५         | ६३      |
| हासरईसायाण अतमुहुत्त        | <b>२</b> १ | २४      |
| हासाईछक्कस्स उ जाव          | २२         | २५      |
| हण्डोवघायसाहारणाण           | ७७         | १०७     |

परिशिष्ट ३

### प्रकृत्युदीरणापेक्षा मूल प्रकृतियों की साधादि प्ररूपणा . स्वामित्व

| प्रकृति नाम                   | सादि                                   | अध्युव                                                       | अनादि                                           | घुव   | स्वामिश्व                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| ज्ञानावरण<br>दणनावरण<br>अतराय | ×                                      |                                                              | रेवें गुण.<br>समया-<br>धिक<br>शावलिका<br>शेप तक | अभव्य | क्षीणमोह गुणस्थान<br>तक के                             |
| नाम<br>गोत्र                  | ×                                      | "                                                            | १३वें गुण<br>के चरम<br>समय<br>तक                | 29    | सयोगि केवली गुण-<br>स्थान तक के                        |
| वेदनीय                        | अप्रमत्त<br>गुणस्थान<br>से गिराँ<br>पर |                                                              | सादि<br>म्थान<br>अप्राप्त<br>के                 | ,,    | प्रमत्त गुणस्थान<br>तक के                              |
| मोहनीय                        | ११वें<br>गुण से<br>गिरने<br>पर         | , , , , ,                                                    | \$1                                             | ,,    | दसवें गुणस्थान<br>तक के                                |
| <b>आगु</b>                    | प्रवर्गम                               | भव की<br>अन्त्य<br>मे आवितक<br>जिल्हा<br>में नहीं<br>होने से | 7                                               | ×     | अचरम आविलका मे<br>वर्तमान प्रमत्तसयत<br>गुणस्यान तक वे |

परिशिष्टः ४

## प्रत्युदीरणापेक्षा उत्तर प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा स्वामित्व

| प्रकृति नाम                             | सादि                        | अध्रुव                                                               | अनादि                    | ध्रुव        | स्वामित्व                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ज्ञानावरण ५<br>दर्शनावरण ४<br>अन्तराय ५ | ×                           | १२वें गुण<br>समया-<br>धिक<br>आव शेष<br>रहने पर<br>विच्छेद<br>होने से |                          | <b>अभव्य</b> | क्षीणमोह गुणस्थान<br>तक के जीव                                                                          |
| निद्रा,<br>प्रचला                       | अध्युवी-<br>दया होने<br>से  | अध्युवी-<br>दया होने<br>से                                           | ×                        | ×            | इन्द्रिय पर्या के वाद<br>के समय से ग्यारहर्वे<br>गुण तक के                                              |
| स्त्याद्धित्रिक                         | 27                          | 22                                                                   | ×                        | ×            | इन्द्रिय पर्या के वाद<br>के समय से छठें गुण-<br>स्थान तक के मनुष्य<br>सख्यात वर्षायुष्क<br>मनुष्य तियँच |
| मिथ्यास्व                               | सम्यक्त्व<br>से गिरने<br>पर | भव्य                                                                 | अनादि<br>मिथ्या-<br>स्वी | अभव्य        | प्रथम गुणस्थानवर्ती                                                                                     |
| मिश्रमोह                                | अध्युवी-<br>दया<br>होने से  | अध्युवी-<br>दया<br>होने से                                           | ×                        | ×            | मिश्र दृष्टि                                                                                            |
| सम्यषत्व-<br>मोहनीय                     | "                           | ,,                                                                   | ×                        | ×            | ४-७ गुणस्थान तक<br>के क्षायो सम्यक्त्बी                                                                 |
| अनन्ता<br>चतुप्क                        |                             | .,                                                                   | ×                        | ×            | आदि के दो गुणस्थान-<br>वर्ती                                                                            |

| प्रकृति नाम           | सादि               | अध्रुव                           | अनाहि | গ্লুৰ | स्वामित्व                                                        |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------|
| सप्रत्या<br>चतुष्क    | सधुवी-<br>दया होने | सघुनो-<br>दया होने               | ×     | ×     | आदि के चार गुण-<br>स्थानवर्ती                                    |
| प्रत्या<br>चतुक       | 21                 | 21                               | *     | >     | सादि के पाच गुण-<br>स्थानवर्ती                                   |
| सच्च त्रिक            | ,                  | ***                              | ×     | ×     | नौ गुणस्थानदर्शि<br>स्ववध विच्छेद तक                             |
| सज्द सोभ              | ,,                 | •                                | ×     | ×     | दस गुणस्थानवर्ती                                                 |
| हास्यपटक              |                    | ,                                | ×     | ×     | डाठवें गुपस्यान तक                                               |
| वेदितक                | ,                  | ,                                | ×     | ×     | नी गुणस्यानवर्ती                                                 |
| माता वेद<br>स्माता वे | ाद.                |                                  | ` >   | ×     | प्रमत्त गुपन्यान तक<br>के जीव                                    |
| ठन्व गो               | <del>-</del>       | A seguidos ampleados de decendos | ×     | \ \ \ | १३वें गुपन्यान तक के<br>प्यासभव मनुष्य देव                       |
| नीच गो                | 4                  | ,                                | `     |       | नारक, तिर्यंच और<br>नीच कुलोत्पन्न मनुष्य<br>चौथे गुपन्यान तक के |
| नरक दु                | i ,                | ,                                | , ×   | ×     | चरनवालिका विना<br>के नारक                                        |

| प्रकृतिनाम सादि अध्युव अनादि ध्रुव स्वामित्व  तिर्यंचायु अध्युवी- वादया होने वोदया होने से प्रकृतियायु प्रकृतियायु प्रकृतिया होने से प्रकृतियायु प्रकृत्य   |                    |                      |         |         |       | المتعارض والمتعارض والمتعا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समुख्यायु " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रकृतिनाम         | सादि                 | अध्रुव  | अनादि   | ध्रुव | स्वामित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सनुष्यायु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तिर्यचायु          | अध्रुवी-<br>दया होने | वोदया   | ×       | ×     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नण्कगति ,, ,, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मनुष्यायु          | ,,                   | 1       | ×       | ×     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देवगति ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | देवायु             | 13                   | 23      | ×       | ×     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तिर्यचगित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नरकगति             | ,,                   | "       | ×       | ×     | <br>  नारक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मनुष्यगित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | देवगति             | ,,                   | "       | <br>  × | ×     | देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| एकेन्द्रिय जाति  विकलेन्द्रिय जाति  विकलेन्द्रिय जाति  विकलेन्द्रिय जाति  पचेन्द्रिय त्र त्र पचेन्द्रिय त्र त्र स्वागी गुणस्थान तक के जीव परन्तु प्रत्येक शरीरस्थ  औदारिक सप्तक  पैक्सिय पदक  वैक्रिय पदक  पदक  पक्तिय  समुष्य  समनुष्य  स्वागी समुष्य  स्वागी समुष्य  स्वागी समुष्य  स्वागी समुष्य  स्वागी समुष्य  स्वागी समुष्य  स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य स्वागी समुष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तिर्य <b>च</b> गति | ,,                   | ,,      | ×       | ×     | तियँच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| जाति  विकलेन्द्रिय जाति त्रिक  पचेन्द्रिय अस चतुष्क  """  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मनुष्यगति          | "                    | ,,      | ×       | ×     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| णाति त्रिक  पचेन्द्रिय  प्रस्तिवय  प्रस्तिवय  प्रस्तिवय  प्रम्प  स्रियं  प्रस्तिवय  प्रम्तिवय  प्रस्तिवय  प्र |                    | "                    | <br>  " | ×       | ×     | एकेन्द्रिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| त्रस चतुष्क ते जीव परन्तु प्रत्येक शरीरस्थ शीदारिक ,, ,, ,, × प्रथासभव सयोगिगुण तक के मनुष्य, तिर्यच वैक्रिय ,, ,, , × देव, नारक, उत्तर वैक्रिय मनुष्य कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | ļ "                  | ,,      | ×       | ×     | विकलेन्द्रियत्रिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सप्तक तियंच तिक के मनुष्य, तियंच तिक के मनुष्य तिवंच ति |                    | "                    | ,,      | ×       | ×     | के जीव परन्तु प्रत्येक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पट्क विक्रयुगरीरी मनुष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | ,,                   | ,,      | ×       | ×     | यथासभव सयोगिगुण<br>तक के मनुष्य, तिर्यच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | "                    | "       | ×       | ×     | 1 4 7 9 11 1 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| प्रकृति नाम                                                              | सावि           | <b>अध्र</b> ुव                     | क्षतादि                   | घ्रुव | स्वामित्व                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वैक्रिय-अगो.                                                             | अध्रुवो<br>दया | अध्युवी-<br>दया                    | ×                         | ×     | वायुकाय विना पूर्वोक्त                                                                                         |
| तैजससप्तक,<br>वर्णादि बीस,<br>अगुरुलघु,<br>निर्माण,<br>अस्थिर,<br>अग्रुभ | ×              | १२वें गुण<br>मे विच्छेद<br>होने से | ध्रुवो-<br>दया<br>होने से | अभव्य | सयोगि-गुणस्थान<br>तक के जीव                                                                                    |
| आहारक<br>सप्तक                                                           | अध्रुवो<br>दया | मधुवी-<br>दया                      | ×                         | ×     | आहारक शरीरी मुनि                                                                                               |
| वज्रऋषम<br>नाराच<br>सहनन                                                 | 31             | 11                                 |                           |       | उत्पत्ति स्थान के प्रथम समय से १३वें गुणस्थान तक के यथा- सभव पर्याप्त मनुष्य, तियंच पचेन्द्रिय                 |
| मध्यम सह<br>चतुष्क                                                       | "              | "                                  | ×                         | ×     | उत्पत्ति स्थान के प्रथम समय से सातवें गुणस्थान तक के यथा- सभव मनुष्य, तियँच पचेन्द्रिय                         |
| सेवार्त सह                                                               | "              | ,,                                 | ×                         | ×     | उत्पत्ति स्थान के प्रथम<br>समय से यथासभव<br>सातवेंगुणस्थान तक के<br>मनुष्य, पचेन्द्रिय तियेंच,<br>विकलेन्द्रिय |
| समचतु<br>सस्थान                                                          | 13             | "                                  | ×                         | ×     | शरीरस्य देव, युगलिक<br>उत्तर-शरीरी सजी,<br>कितनेक पर्याप्त<br>मनुष्य तियँच पचेन्द्रिय                          |

| प्रकृति नाम               | सादि                       | अध्रुव                     | अनादि | घ्रुव | स्वामित्व                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| मध्यम<br>सस्थान<br>चतुष्क | अध्युवी-<br>दया<br>होने से | अध्युवी-<br>दया<br>होने से | ×     | ×     | शरीरस्थ कितनेक<br>पर्याप्त मनुष्य तिर्यंच<br>पचेन्द्रिय                                       |
| हुडक सस्थान               | i ,,                       | 13                         | ×     | ×     | शरीरस्थ नारक,<br>असजी लिब्ध-अपर्याप्त,<br>कितनेक पर्याप्त सजी<br>मनुष्य तिर्यच                |
| अ।नुपूर्वी<br>चतुष्क      | "                          | "                          | ×     | ×     | विग्रहगतिवर्ती<br>तत्तत् गतिवाले देव,<br>नारक, मनुष्य,<br>तिर्यच                              |
| अगुभ<br>विहायोगति         | 2)                         | "                          | ×     | ×     | श्वरीर पर्याप्ति से<br>पर्याप्त नारक विकले-<br>न्द्रिय और स्वोदय<br>वाले पचेन्द्रिय-तियँच-    |
| णुभ<br>विहायोगति          | ,,                         | "                          | ×     | ×     | मनुष्य<br>शरीर पर्याप्ति से<br>पर्याप्त देव, युगलिक,<br>स्वोदयवर्ती पर्याप्त<br>मनुष्य, तियँच |
| भातप                      | "                          | 39                         | ×     | ×     | शरीर पर्याप्ति से<br>पर्याप्त खरवादर<br>पृथ्वीकाय                                             |

| प्रकृतिनाम      | सादि            | अध्रुव                            | अनादि     | ध्रुव | स्वामित्व                                                                            |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>उद्योत</b>   | अझु- \<br>बोदया | अध्रुवो-<br>दया                   | ×         | ×     | सूक्ष्म, लिब्ध-अप- याप्त तेज, वायु विना तिर्यव और उत्तर शरीरी देव, पचे तिर्यच व मुनि |
| उपघात           | .,              | ,,                                | ×         | ×     | शरीरस्थ सयोगि गुण-<br>स्थान तक के सभी                                                |
| पराघात          | 11              | 11                                | ×         | ×     | लब्धि पर्याप्त शरीर<br>पर्याप्ति से पर्याप्त<br>सयोगि गुणस्थान तक<br>के सभी          |
| तीर्थंकर<br>नाम | ,,              | ,,                                | ×         | ×     | तीर्थंकर केवली<br>सयोगी                                                              |
| स्थिर, शुभ      | ×               | १२वे गुण<br>मे विच्छेद<br>होने से | ध्रुवोदया | अभव्य | सयोगि गुणस्यान<br>तक के                                                              |
| सुभग, आदेय      | अध्यु-<br>नोदया | अध्युवी-<br>वया                   | ×         | ×     | स्वोदयदर्ती गभँज<br>पर्याप्त तियँच,<br>मनुष्य, देव                                   |
| यश कीर्ति       | 19              | ,,                                | ×         | ×     | तेज, बायु, सूक्ष्म,<br>लब्धि अपर्याप्त और<br>नारक विना स्वोदय-                       |
| सुस्वर          | 72              | ,,                                | ×         | ×     | वर्ती जीव<br>भाषा पर्याप्ति से<br>पर्याप्त देव और<br>स्वोदयवर्ती त्रस                |

| प्रकृतिनाम           | सादि            | अध्रुव          | अनादि | ध्रुव | स्वामित्व                                                                            |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| स्थावर               | अध्यु-<br>वोदया | अध्रुवो-<br>दया | ×     | ×     | स्थावर                                                                               |
| स्क्ष्म, साधा-<br>रण | 2)              | 19              | ×     | ×     | क्रमश सूक्ष्म और<br>शरीरस्य साधारण<br>जीव                                            |
| अपर्याप्त            | ,,              | 11              | ×     | ×     | लव्धि अप मनुष्य<br>तिर्यच                                                            |
| दुर्भग,<br>अनादेय    | .,,             | 12              | ×     | ×     | नारक लब्धि अप<br>स्वोदयवर्ती गर्भज<br>तिर्यच, मनुष्य, देव,<br>विकलेन्दिय, एकेन्द्रिय |
| अयश कीर्ति           | 73              | 33              | ×     | ×     | तेज, वायु नारक,<br>सूक्ष्म, लब्झि अपर्याप्त<br>और स्वोदयवर्ती<br>शेष जीव             |
| दु स्वर              | ,,              | 13              | ×     | ×     | भाषा पर्याप्ति से<br>पर्याप्त नारक, स्वोदय-<br>वर्ती मनुष्य, तियँच                   |

परिशिष्ट ५ स्थित्युदीरणापेक्षा मूल प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा का प्रारूप

| प्रकृति नाम | जघन्य       | उत्कृष्ट    | अजघन्य                     | अनुत्कृष्ट  |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|
| ज्ञानावरण   | मादि अध्रुव | सादि अध्रुव | अनादि ध्रुव<br>अध्रुव      | सादि अध्युव |
| दर्गनावरण   | 11          | 11          | अध्युव धुन                 | "           |
| वेदनीय      | "           | 31          | सादि, अध्रुव               | 11          |
| मोहनीय      | , a         | ,,          | सादि,सनादि<br>ध्रुन,अध्रुव | "           |
| <b>अायु</b> | ,,          | ,,          | सादि अध्रुव                | "           |
| नाम, गोत्र  | 23          | "           | अनादि, ध्रुव<br>अध्रुव     | **          |
| अतगय        | ,,          | ,,          | "                          | "           |

परिशिष्ट . ६ स्थित्युदीरणापेक्षा उत्तर प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणा का प्रारूप

| जघन्य स्थिति | उत्कृष्ट स्थिति                   | अजघन्य स्थिति                                                                               | अनुःस्कृष्ट<br>स्थिति                                                                       |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| मादि, अध्रुट | सादि, अध्युव                      | अनादि, ध्रुव,<br>अध्रुव                                                                     | सादि, अध्रुव                                                                                |
| "            | ,,                                | सादि, अधुव                                                                                  | 77                                                                                          |
| "            | ,,                                | ,,                                                                                          | n                                                                                           |
| 11           | "                                 | सादि, अनादि,<br>ध्रुव, अध्रुव                                                               | 13                                                                                          |
| 12           | "                                 | सादि, अझुव                                                                                  |                                                                                             |
| ,,           | 11                                | 11                                                                                          | 12                                                                                          |
| "            | "                                 | 27                                                                                          | 17                                                                                          |
| 21           | 21                                | 27                                                                                          | 77                                                                                          |
| "            | "                                 | 13                                                                                          | 17                                                                                          |
|              | जघन्य स्थिति<br>भादि, अध्युव<br>" | जघन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति भादि, अध्युव सादि, अध्युव  """""  """"  """  """  """  """  "" | " " सादि, अध्युव " " " सादि, अध्युव " " सादि, अनादि, ध्रुव, अध्युव " " सादि, अघ्रुव " " " " |

| गितचतुष्क<br>जातिपचक<br>त्रमचतुष्क<br>थौदारिकमप्तक<br>बैक्तियमप्तक<br>तैजममप्तक | मादि, अध्रुव | सादि, अध्रुव | सादि, अध्रुव            | /<br>मादि, अध्रुव                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Aannear                                                                         | 1            | 1 1          |                         |                                       |
| तज्ञम्भय्तक<br>वर्णादिवीम,<br>अगुरलघु,<br>निर्माण, अस्थिर,<br>अणुभ              | 11           | 11           | अनादि, ध्रुव,<br>अध्रुव | ";                                    |
| आहारकस <b>्</b> तक                                                              | "            | ,,,          | सादि, अध्युव            | ;;                                    |
| मस्यानपट्क                                                                      | ,,           | ,,           | 11                      | 17                                    |
| महननपट्क                                                                        | ,,           | ,,           | "                       | j;                                    |
| <b>अानुपूर्वीचतु</b> ष्क                                                        | ,            | ),,          | 17                      | "                                     |
| विहायोगतिद्विक                                                                  | ,,           | 13           | **                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| आतप, उद्योत                                                                     | "            | 11           | "                       | ,,,                                   |
| उपपात, पराघात                                                                   | ,,           | ,,           | }<br>}<br>  ,,          | ***                                   |
| उच्छ्वासनाम                                                                     | "            | "            | 21                      | ,,                                    |
| तीर्थकरनाम                                                                      | ,,           | 1,           | "                       | "                                     |

| प्रकृति नाम                              | जघन्य स्थिति | उत्कृष्ट स्थिति | अजघन्य स्थिति          | अनुत्कृष्ट<br>स्थिति |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| स्थिर, शुभ                               | सादि, अध्रुव | मादि, अध्रुव    | अनादि, ध्रुव<br>अध्रुव | सादि, अब्रुव         |
| सुभग, आदेय                               | सादि, अध्रुव | सादि, अध्रुव    | सादि, अध्रुव           | सादि, अध्रुव         |
| यश कीति,<br>सुस्वर                       | "            | ,,              | <b>7</b> 3             | 27                   |
| स्थावरचतुष्क                             | ,,           | ,,              | "                      | "                    |
| दुर्भग, अनादेय,<br>अयश कीर्ति<br>दु स्वर | "            | "               | 23                     | , ,,                 |

परिशिष्ट: ७

## मूल प्रकृतियो का स्थिति उदीरणा प्रमाण एव स्वामित्व

| प्रकृति नाम            | उत्कृष्ट स्थिति                                | जघन्य स्थि         | ति स्वामित्व                                           | जघन्य स्थिति स्वामित्व                    |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ज्ञानावरण<br>दर्शनावरण | आव द्विकन्यून<br>३० को को<br>स <sub>ं</sub> गर | १ समय              | अति सक्लि<br>मिध्या<br>सज्जी पर्याप्त                  | समयाधिक आव शेप<br>क्षीणमोही               |
| वेदनीय                 | आव द्विकन्यून<br>३० को को<br>सागर              |                    |                                                        | जधन्य स्थिति<br>वाला एके न्द्रय           |
| मोहनीय                 | शाव द्विकन्यून<br>७० को की<br>सागर             | १समय               | <b>37</b>                                              | समयाधिक आव<br>शेप क्षपक सूक्ष्म<br>सपरायी |
| भायु                   | आवलिकान्यून<br>  ३३ सागर                       | ,,                 | उत्कृष्टम्थिति<br>वाला भवाद्य<br>समयवर्ती<br>देव, नारक | समयाघिक आव शेष<br>आयुवाले सभी             |
| नाम, गोत               | आव हिकस्यून<br>२० को को<br>सागर                | अस्तमु-हर<br>।।२०७ |                                                        | चरम नमयवर्ती<br>सयोगि                     |
| अंतराय                 | भाव द्विकन्यूः<br>२०को को<br>मागर              | १ ममय              | 27                                                     | ममयाधिक आव<br>शेष क्षीणमोही               |

### परिशिष्ट : द

## उत्तरप्रकृतियो का स्थिति उदीरणा प्रमाण एव स्वामित्व

| प्रकृति नाम                                      | उत्कृष्ट स्थिति                    | जघन्य स्थिति                                           | उत्कृष्ट स्वा                                  | जघन्य स्वामी                                                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ज्ञानावरण<br>भाचक, दशना<br>चतुष्क, अत-<br>रायपचक |                                    | १ समय                                                  | अति स०<br>पर्याप्त<br>पचेन्द्रिय<br>मिथ्यात्वी | समयाधिक आव<br>शेष क्षीणमोही                                                                            |
| <b>५ निद्राद्विक</b>                             | अन्त न्यून<br>३०को को              | पल्यो का<br>अस भाग<br>न्यून ३/७ सा                     | पर्याप्त सज्ञी<br>पर्चेन्द्रिय<br>मिथ्यात्वी   | बधावलिका के अन्त मे<br>ज स्थिति सत्तावाला<br>एकेन्द्रिय                                                |
| ⊬ स्त्यानद्वि<br>त्रिक                           | "                                  | ,,                                                     | पर्याप्त सज्ञी<br>पचे मिथ्या<br>मनुष्य, तिर्यच | "                                                                                                      |
| <sup>4</sup> मिथ्यात्वमोह                        | आव द्विक<br>न्यून ७० को<br>को सागर | १ समय                                                  | पर्याप्त सन्नी ।<br>पचेन्द्रिय<br>मिध्यात्वी   | मिथ्यात्व की प्रथम<br>स्थिति समयाधिक<br>आव शेष मिथ्यात्त्री                                            |
| मिश्रमोह<br>                                     | १- का समीधा<br>१- का समीधा         | पल्यो अस<br>भाग न्यून<br>१ सागर                        | मिश्रदृष्टि                                    | एके समान ज स्थि<br>वाला एके मे से आगत<br>स पचे मिश्रदृष्टि                                             |
| मम्यक्त्व-<br>मोह                                | एक अन्त<br>न्यून ७० को<br>को सागर  | १ समय                                                  | क्षयोपशम<br>सम्य <del>व</del> त्वी             | क्षायक सम्यक्त्व प्राप्त<br>करने वाला आव शेप<br>४-७ गुण वाले यथा<br>सभव चारो गति के<br>वेदक सम्यक्त्वी |
| ८ंअ≀च वारह<br>कपाय                               | आव द्विक<br>तून ८० को<br>को सागर   | भाव द्विक<br>अधिक पत्यो<br>अस भाग<br>न्यून ४/७<br>सागर | पर्याप्त<br>सज्ञी<br>पचेन्द्रिय<br>मिथ्यात्वी  | वधावलिका के अत<br>मे जघन्य स्थिति सत्ता<br>वाला एकेन्द्रिय                                             |

| प्रकृतिनाम             | उ स्थि                             | ज स्थि                                                                  | उ स्वा                                                                           | ज स्वा                                                                     |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ्असाता वेद             | आव द्विक<br>न्यून ३० को<br>को सागर | आव द्विक<br>अधिक अत<br>मुं सह पत्यो<br>अस भाग<br>न्यून ३/७ सा           | पर्याप्त<br>सज्जी<br>पचे न्द्रिय<br>मिथ्यात्वी                                   | जघ स्थि सत्ता वाला<br>एकेन्द्रिय मे से आगत<br>मज्ञी वधावलिका के चरम<br>समय |
| <b>⊳</b> उच्च गोत्र    | आव त्रिक<br>यून २० को<br>को सागर   | अतर्मु हूर्त                                                            | पर्याप्त सज्जी<br>मिथ्यात्त्री देव<br>और कुछ<br>मनुष्य                           | चरम समयवर्ती<br>सयोगि                                                      |
| नीचगोत्र               | आव द्विक<br>न्यून २०को<br>को सागर  | आव द्विक<br>अधिक<br>अतर्मु<br>सहित पल्यो<br>अस भाग<br>न्यून २/७<br>सागर | पर्याप्त सज्ञी<br>मिथ्या तिर्यच<br>मनुष्य नारक<br>और नीव<br>कुलोत्पन्न<br>मनुष्य | जघ स्थि सत्ता वाला एकेन्द्रिय से आगत स्व वधाविलका का चरम समय सज्ञी         |
| <sub>भ</sub> नरकायु    | आव न्यून<br>३३ सागर                | १ समय                                                                   | भवाद्य समय<br>वर्ती उ स्थिति<br>वाला नारक                                        |                                                                            |
| <i>∨</i> तिर्यचायु     | आव न्यून<br>३ पल्य                 | १ समय                                                                   | भवाद्य समय<br>वर्ती उ स्थि<br>वाला तिर्यंच                                       | समग्रधिक आव शेष<br>तिर्गेच                                                 |
| <sup>-</sup> मनुष्यायु | 17                                 | "                                                                       | भवाद्य समय<br>वर्ती उ स्थि<br>वाला मनुष्य                                        | समयाधिक आव शेप<br>मनुष्य                                                   |

| प्रकृतिनाम         | उ स्थि                                   | ज स्थि                                              | उस्वा                                                          | ज स्वा                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| द्देवायु           | आव न्यून<br>३३ सागर                      | १ समय                                               | भवाद्य समय<br>वर्ती उस्थि<br>वाना देव                          | समयाधिक आव शेप<br>देव                                                                 |
| न <i>र्</i> कगति   | आव अधिक<br>अन्त न्यून<br>२०को को<br>सागर | साधिक<br>पल्यो के<br>दो अस<br>भाग न्यून<br>२/७ सागर | भवाद्य<br>समयवर्ती<br>पाचवें आदि<br>तीन नरको के<br>नारक मिथ्या | वर्ती उस्थि वाला                                                                      |
| देवगति             | 27                                       | **                                                  | भवण्य<br>समयवर्ती<br>मिय्यान्त्री देव                          | अल्पकाल वाध<br>दीर्घायु वाला अनजी मे<br>से आगत चरम समय<br>वर्ती उम्चिति वाला देव      |
| तिर्यनगति          | आव तिक<br>न्युन २० को<br>को सागर         |                                                     | नमयवर्ती<br>  मिथ्गारवी<br>  तिर्यंच                           | लघु न्थिति वाला<br>एकेन्द्रिय में में आगत<br>यक्षाविका के चरम<br>समयवर्गी मजी तिर्वेव |
| गनुष्यगि           | ••                                       | <br>अन्तम् <sup>*</sup> ट्टनं                       | मिथ्यान्डी<br>मनुष                                             | नरम समयवर्गी<br>मदोगि                                                                 |
| एरेन्द्रिय<br>जाति | बराम न्यून<br>२० मी                      |                                                     | भगाय गमय<br>यों मिन्या<br>एक                                   |                                                                                       |

| प्रकृतिनाम                                                      | उ स्थि                                          | ज स्थि                                                     | उ स्वा                                             | ज स्वा                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| विकले जाति                                                      | आव द्विक<br>अधिक अन्त<br>न्यून २० को<br>को सागर | आव द्विक<br>अधिक चार<br>अन्त सहित<br>पल्यो अस<br>माग न्यून | यथासभव                                             | ज स्थिति वाला<br>एके मेसे आगत वधाव<br>के चरम समय यथा<br>सभव द्वीन्द्रियादि |
| प्पचे जाति<br>इसचतुष्क                                          | आव द्विक<br>न्यून २०<br>को को साग२              | २/७ सागर<br>अन्तम् हूर्त                                   | मिथ्या<br>पर्याप्त सज्जी                           | चरम समयवर्ती<br>सयोगि                                                      |
| √औदारिक<br>मप्तक                                                | साधिक<br>आव न्यून<br>२० को को<br>सागर           | 11                                                         | मिथ्या पर्या<br>भवाद्य समय<br>तिर्यंच              | "                                                                          |
| वैक्रिय पट्क                                                    | आव द्विक<br>न्यून २० को<br>को सागर              | पल्यो                                                      | मिध्या उत्तर<br>वै शरीरी<br>मनुष्य तिर्यच<br>सज्जी | चरम वैिक्षय शरीरी<br>बादर पर्याप्त वायुकाय                                 |
| वैकिय अगो<br>पाग                                                | 21                                              | साधिक<br>दो पल्यो<br>अस भाग<br>म्यून २/७<br>सागर           | "                                                  |                                                                            |
| -तैजम मप्तक<br>वर्णादि वीश<br>अगुरुवधु<br>निर्मागअस्थिः<br>गगुम | 11                                              | अन्तमु ।                                                   | मिथ्या<br>पर्याप्त सज्जी                           | चरम समय वर्ती<br>सयोगि                                                     |

| प्रकृति न।म                     | उ स्थि                                        | ज स्थि                                                          | उ स्वा                                                         | ज स्वा                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| आहारक<br>मर्पाक                 | अतर्मुं न्यून<br>अत को<br>को सागर             | सातर्वे<br>गुणस्थान मे<br>सभव<br>जघन्य<br>अन्त को<br>को सागर    | प्रथम समय<br>वर्ती आहारक<br>शरीरी<br>प्रमत्तमुनि               | चरम भवी आहारक<br>शरीरी चरम समय<br>वर्ती मुनि                                |
| र्वज्यऋषभ-<br>नाराच<br>सहनन     | तीन आव<br>न्यून २० को<br>को. साग              | अन्तम् <sup>'</sup> हूर्त                                       | सि॰पादृष्टि<br>पर्या संज्ञी<br>मनुष्य, तिर्यच                  | चरम समयवर्ती<br>सयोगि                                                       |
| <sup>।</sup> मध्यम सह<br>चतुष्क | 11                                            | भाव द्विक<br>अधिक पाच<br>अन्त सहित<br>पत्यो अभा<br>न्यून २/७ सा |                                                                | जघन्य स्थिति सत्ता-<br>वाला एके मे से आगत<br>स्ववध आव चरम<br>समयवर्ती सन्नी |
| सेवात<br>महनन                   | आयलिका-<br>धिक अन्त<br>न्यून २० को<br>को सागर |                                                                 | उत्पत्तिस्थान<br>के प्रथम समय<br>मे मि पर्याः<br>सज्जी तिर्यंच | ,,,                                                                         |
| ममचतुरस्र<br>सम्थान             | - अाविसका<br>त्रिक न्यून<br>२०को को<br>सागर   | अन्तर्मुं हूर्त                                                 | नारक विना<br>मिथ्या सर्व<br>पर्याप्त से<br>पर्याप्त            | चरम समय वर्ती<br>सयोगि                                                      |
| ' मध्यमसस्या<br>चतुष्य          | न ,,                                          | ,,                                                              | पर्वपर्याप्ति से<br>पर्या मिथ्या<br>मजी मनुष्य<br>तिर्यंच      |                                                                             |

| प्रकृतिनाम                       | उ स्थि                                    | ज स्थि                                          | उस्थिस्वा                                                    | ज. स्थि स्वा                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| हु डक<br>सस्थान                  | आवलिका<br>द्विक न्यून<br>२०को को<br>सागर  | अ•तम् हूर्त                                     | मिथ्या नारक<br>कुछ सपूर्ण<br>पर्याप्त सज्ञी<br>मनुष्य तिर्यच | चरम समय वर्ती<br>सयोगि                                                                 |
| <del>्नं र</del> कानु-<br>पूर्वी | साधिक आव<br>अन्त न्यून<br>२०को<br>को सागर |                                                 | विग्रह गति<br>प्रथम समय<br>वर्ती धूम्र प्रभा<br>दि तीन नरक   | अल्पकाल वाधकर<br>दीर्घायु असज्ञी मे<br>से आगत विग्रहगति<br>तृतीय समयवर्ती नारक         |
| '-दिवानुपूर्वी                   | "                                         | "                                               | विग्रहगति<br>प्रथम समय<br>वर्ती देव                          | पूर्वोक्त प्रकार का<br>जीव किन्तु देव                                                  |
| ्रतियँचानु-<br>पूर्वी            | ,,                                        | आव दिक<br>अधिक पत्यो<br>अस भाग न्यू<br>२/७ सागर | विग्रह गति<br>प्रथम समय<br>वर्ती मिथ्या<br>तियँच             | जघन्य स्थिति सत्ता<br>वाला एके मे से आगत<br>विग्रह गति तृतीय<br>समयवर्ती सज्ञी तिर्यंच |
| मनुष्यानु-<br>पूर्वी             | 21                                        | 22                                              | वि गति प्रथम<br>समय वर्ती<br>मिथ्या पर्या<br>गर्भेज मनुष्य   | पूर्वोक्त प्रकार का<br>जीव, किन्तु मनुष्य                                              |
| र्थशुभविहायो<br>गति              | आव द्विक<br>न्यून २०को<br>को सागर         | अन्तम्ह <sup>*</sup> तं                         | मिथ्या ,नारक<br>और स्वोदय<br>वर्ती मनुष्य<br>तियँच           | चरम समयवर्ती<br>सयोगि                                                                  |
| <sup>(</sup> र्णुभविहायो<br>गति  | आव त्रिक<br>न्यून २० को  <br>को सागर      | 21                                              | मिथ्या देव<br>स्वोदयवर्ती<br>मनुष्य तियँच                    |                                                                                        |

|              | G-77                                     | - Gra          | च दिश स्था                                                          | ज स्थि स्वा                                                                            |
|--------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकृतिनाम   | उ स्थि                                   | ज स्थि         | ७ १८५ स्वा                                                          | % 174 741                                                                              |
| बातप         | आव अधिक<br>अन्त न्यून<br>२०को<br>को सागर |                | शरीर पर्याति<br>से पर्याप्त<br>प्रथम समय<br>मे खर वादर<br>पृथ्वीकाय | जघन्य स्थिति सत्ता<br>वाला रानीर पर्याप्ति-<br>पर्याप्त खर पृथ्वीकाय                   |
| <b>उ</b> चोत | आव द्विक<br>न्यून २०<br>को को<br>सागर    | "              | उत्तर शरीरी<br>देव                                                  | जघन्य स्थिति<br>सत्ता व.ला<br>शरीर पर्याप्ति<br>से पर्याप्त स्वोदय<br>वर्ती एकेन्द्रिय |
| उपघात        | 11                                       | अन्तर्म् हूर्त | मिथ्या पर्याप्त<br>सज्ञी पचेन्द्रिय                                 |                                                                                        |
| पराधात       | ,,                                       | ,              | ,,,                                                                 | 11                                                                                     |
| उच्छ्वास     | >7                                       | ,              | 7.5                                                                 | स्वनिरोध चरम<br>समयवर्ती सयोगि                                                         |
| तीयंकर<br>।  | पत्यो का<br>अस भाग                       | ,,             | स्वयोग्य उ<br>म्यि स वाला<br>प्रण समयवर्ती<br>तीर्य केवली           |                                                                                        |
| न्या गुप्त   | लाव प्रिक<br>न्यून २०<br>वी को<br>सागर   | ,              | मिथ्या (टिट<br>पर्याप्त मजी<br>पनेन्द्रिय                           | ¦<br>। नरम समयवर्ती<br>संयोगि                                                          |

| प्रकृतिनाम           | उ स्थि                                        | ज स्थि                                                           | उ स्थि स्वा                                                | ज स्थि र                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ्रेसुभग, भादेय       | आव त्रिक<br>न्यून २०<br>को को<br>सागर         |                                                                  | स्वोदयवर्ती<br>मिथ्या पर्याप्त<br>गगज तिर्यव<br>मनु और देव | चरम समय<br>सयोगि                                                                               |
| √यश कीर्ति           | ,,                                            | ,1                                                               | नारक रहित<br>स्वोदयवर्ती<br>मिथ्या पर्याप्त<br>सज्जी       | "                                                                                              |
| ∨ <del>गु</del> स्वर | "                                             | ,,                                                               | मिथ्या देव<br>और स्वोदय<br>गभज तिर्थंच<br>मनुष्य           | स्वर निरोः<br>समयवर्तीः                                                                        |
| <sup>∪</sup> स्थावर  | माधिक आव<br>अन्त न्यून<br>२० को<br>को सागर    | आव द्विक<br>अधिक अत<br>सहित पत्यो<br>अस भाग<br>न्यून २/७<br>सागर | भवाद्य समय<br>वर्ती मिथ्या<br>लब्धि-पर्याप्त<br>वादर एके   | जघन्य स्थि<br>सत्ता वाला<br>स्ववध आव<br>चरम समयष्<br>स्थावर                                    |
| ⊬सूक्ष्म,<br>माधारण  | आव द्विक<br>अधिक अत<br>न्यून २० को<br>को सागर | 13                                                               | क्रमश सूक्ष्म<br>श्रीर साधारण<br>भवाद्य समय<br>वर्ती       | जघन्य स्थिति<br>सत्ता वाला<br>स्ववधाविलकः<br>का चरम समय<br>वर्ती क्रमश<br>सूक्ष्म और<br>साधारण |

|                  | <del></del>                                      |                                                                   | <del></del>                           | <u> </u>                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकृतिनाम       | उ स्थि                                           | ज स्थि                                                            | उस्थिस्वा                             | जस्थिस्त्रा.                                                                              |
| अपर्याप्त        | आव द्विक<br>अधिक अत<br>न्यून २०<br>को को<br>सागर | आव द्विक<br>अधिक अत.<br>सहित पल्यो<br>अस भाग<br>न्यून २/७<br>सागर | भवाद्य समय<br>दर्ती लब्धि-<br>अपयप्ति | जघन्य स्थिति' सत्ता वाला एकेन्द्रिय मे से आगत स्वबधावितका चरम समयवर्ती अपर्याप्त<br>सज्ञी |
| दुर्भग,<br>अनदिय | अाव द्विक<br>न्यून २०<br>को. को<br>सागर          | 13                                                                |                                       | अपर्याप्त बिना<br>पूर्वोक्त प्रकार का<br>सज्जी                                            |
| अयर्ग की ति      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          | ,,                                                                | मिथ्या<br>स्वोदयवर्ती<br>पर्याप्त सजी | 19                                                                                        |
| दु स्वर          | ,,                                               | अन्तम् हूर्त                                                      | n                                     | <br>  स्वर निरोध<br>  चरम समयवर्ती<br>  सयोगी                                             |

### परिशिष्ट 🚓

### अनुमागोदीरणापेक्षा मूल प्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणादर्शक प्रारूप

| A September 1          |             |              |                             |                              |  |  |
|------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| त्रकृति नाम            | जघन्य       | उत्कृष्ट     | अजघन्य                      | अनुत्कृष्ट                   |  |  |
| ज्ञानावरण<br>दर्शनावरण | सादि अध्रुव | सादि, अध्रुव | अनादि,ध्रुव,<br>अध्रुव      | सादि, अध्रुव                 |  |  |
| वेदनीय                 | ,,          | "            | सादि, अध्रुव                | सादि, अनादि, ध्रुव<br>अध्रुव |  |  |
| मोहनीय                 | ,,          | ,,           | सादि,अनादि,<br>ध्रुव,अध्रुव | सादि, अध्रुव                 |  |  |
| आयु                    | ] "         | ,,           | सादि, अध्रुव                | "                            |  |  |
| नाम, गोत्र             | ,,          | "            | ,,                          | अनादि, ध्रुव, अध्रुव         |  |  |
| अतराय                  | ,,          | "            | अनादि, ध्रुव,<br>अध्रुव     | सादि, अध्रुव                 |  |  |

### परिशिष्ट : १०

### अनुभागोदीरणापेक्षा उत्तरप्रकृतियो की साद्यादि प्ररूपणादर्शक प्रारूप

| प्रकृति नाम                                                                                 | जघन्य        | उत्कृष्ट                                | अजघन्य                       | <b>अनु</b> त्सृष्ट |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| ज्ञानावरण<br>पचक, दर्शना-<br>वरण चतुष्क                                                     | सादि, अध्रुव | सादि, अध्रुव                            | अनादि, ध्रुव,<br>अध्रुव      | सादि, अध्रुव       |
| निद्राप चक                                                                                  | 11           | "                                       | सादि, अध्युव                 | 17                 |
| दानान्तरादि<br>अन्तराय<br>पचक                                                               | ,,           | "                                       | भनादि,ध्रुव,<br>अध्रुव       | n                  |
| मिथ्यात्वमो <b>ह</b>                                                                        | ,,           | "                                       | सादि,अनादि,<br>ध्रुव, अध्रुव | 27                 |
| मिश्र, सम्य-<br>क्त्वमोहनीय<br>अनन्तानुबधि<br>आदि सोलह<br>कपाय नव<br>नोकपाय                 |              | "                                       | सादि, अध्रुव                 | ,,                 |
| वेदनीयद्विक<br>आयुचतुष्क,<br>गोत्रद्विक                                                     | , ,,         | "                                       | "                            | 22                 |
| गतिचतुष्क<br>जातियचक<br>औदारिक<br>सप्तक,वैक्रि<br>सप्तक<br>सप्तक<br>सप्तक<br>सप्तक<br>सप्तक | ,,<br>u      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | "                            | ıt.                |
|                                                                                             |              |                                         |                              | <u> </u>           |

|                                                                                    |              | <del></del> | <del></del>                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| प्रकृतिनाम                                                                         | जघन्य        | चत्कृष्ट    | अजघन्य                       | अनु <b>रक्र</b> ष्ट           |
| तैजस सप्तक<br>अगुरुलघु,<br>निर्माण, मृदु-<br>लघुविना शुभ<br>वर्ण नवक<br>स्थिर, शुभ | सादि, अध्रुव | सादि,अध्रुव | सादि, अध्रुव                 | अनादि, ध्रुव, अध्रुव          |
| सहनन षट्क                                                                          | ,,           | ,,          | ; <b>,</b>                   | सादि, अध्रुव                  |
| सस्थान<br>षट्क                                                                     | ,,,          | 13          | 17                           | "                             |
| मृटु, लघु<br>स्पर्श                                                                | <b>,</b> ,   | ,,          | ,,                           | सादि, अनादि,<br>ध्रुव, अध्रुव |
| गुरु, कर्कश<br>स्पर्श                                                              | 19           | ,,          | सादि,अनादि,<br>घ्रुव, अघ्रुव | सादि, अध्रुव                  |
| गुरु, कर्कश<br>विना अशुभ<br>वर्ण सप्तक,<br>अस्थिर,अशुभ                             | .[           | ,,          | अनादि, ध्रुव,<br>अध्रुव      | <b>77</b>                     |
| आनुपूर्वी<br>चतुष्क                                                                | ,,           | "           | सादि, अध्रुव                 | n                             |
| विहायो<br>गतिद्विक                                                                 | "            | n           | ,,                           | 11                            |
|                                                                                    |              |             |                              |                               |

| प्रकृति नाम                                                           | जघन्य        | उत्कृष्ट     | अजघन्य       | अनुत्कृष्ट   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| उपघात, पराघात<br>आतप, उद्योत<br>उच्छ्वास, तीर्थकर<br>नाम, त्रस चतुष्क |              | सादि, अध्रुव | सादि, अध्युव | सादि, अध्रुव |
| सुभग, आदेय<br>यश कीर्ति,<br>सुम्बर                                    | सादि, अध्रुव | सादि, अध्रुव | सादि, अध्रुव | सादि, अध्रुव |
| स्थावरचतुष्क                                                          | "            | ;,           | 13           | 77           |
| दुर्भग चतुष्क                                                         | "            | "            | รรี          | 27           |

### परिशिष्ट: ११

# अनुभागोदीरणापेक्षा मूलप्रकृतियो का घातित्व स्वामित्व दर्शक प्रारूप

| प्रकृति नाम            | घा स्था<br>आश्रयी<br>उत्कृष्ट     | घा स्था<br>आश्रयी<br>जघन्य         | विपाकी                                | उस्वा                                                      | ज स्वा                                    |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ज्ञानावरण<br>दर्शनावरण | सर्वघाति<br>चतु स्था              | सर्वघाति<br>द्विस्था               | जीव वि                                | अति सक्लि<br>मिथ्यात्वी<br>पर्याप्त सज्जी                  | समयाधिक आव<br>शेष क्षीणमोही               |
| वेदनीय                 | सर्वधाति<br>प्रति भाग<br>चतु स्था | सर्वेघाति<br>प्रति भाग<br>द्विस्था | 23                                    | उत्कृष्टस्थिति<br>वाला पर्याप्त<br>अनुत्तर<br>वासी         | परावर्तन<br>मध्यम परिणामी<br>मिथ्यादृष्टि |
| मोहनीय                 | सर्वघाति<br>चतु स्या              | देशघाति<br>एक स्था                 | ,,                                    | अति स<br>मिथ्यात्वी<br>पर्याप्त सज्ञी                      | समयाधिक आव<br>शेष क्षपक सूक्ष्म<br>सपरायी |
| भायु                   | सर्वंघाति<br>प्रतिभाग<br>चतुस्था  | सर्वघाति<br>प्रति भाग<br>द्विस्था  |                                       | उ स्यि<br>वाला भवाद्य<br>समयवर्ती                          | समयाधिक<br>आव शेप आयु<br>वाला             |
| नाम, गोत्र             | 73                                | ,,                                 | क्रमश भव<br>विना तीन<br>जीव<br>विपाकी |                                                            | परा मध्यम<br>परिणामी<br>मिथ्यादृष्टि      |
| अतराय                  | देशघाति<br>द्वि स्थान             | देशधाति<br>एक स्था                 | जीव<br>विपाकी                         | सर्वाल्प लिव्धि<br>बत भवाद्य<br>समयवर्ती अप<br>सूक्ष्म एके | समयाधिक<br>आवलिका शेप<br>क्षीणमोही        |

परिशिष्ट: १२

### अनुभागोदीरणापेक्षा उत्तर प्रकृतियों की घाति, स्थान एव विपाकित्व प्ररूपणा दर्शक प्रारूप

| प्रकृति नाम           | घाति<br>उत्कृष्ट<br>अनु उदी | घाति<br>जघन्य<br>अनु उदी. | स्थान<br>उत्कुष्ट<br>अनु उदी | स्थान<br>जघन्य<br>अनु उदी | विपाकी                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| मति-श्रुता-<br>वरण    | सर्वघाति                    | देशघाति                   | चतु स्था                     | एक रथान                   | जीवविपाकी<br>कितनीक पर्याय-<br>महित सर्वे जीव<br>द्रव्य |
| अवधिद्विक.<br>आवरण    | "                           | "                         | ,,                           | ,,                        | जीवविपाकी रूपी<br>द्रव्य मे                             |
| मनपर्याय<br>ज्ञानावरण | ,,                          | ,,                        | <b>3</b> 1                   | द्धि. स्था                | जीवविपाकी कित-<br>नीक पर्याय सहित<br>सर्वे जीव द्रव्य   |
| केवलद्विक-<br>आवरण    | 13                          | मर्वघाति                  | "                            | ,,                        | ,,,                                                     |
| चक्षुदर्शनावरण        | ,,                          | देणघाति                   | हि. स्था                     | एक स्थान                  | जीवविपाकी गुरु<br>लघु अनन्त प्रदेशी<br>स्कन्ध मे        |
| अन्रक्षुदणनावरः       | । देशघाति                   | ,,                        | ,,                           | ,,                        | ,,                                                      |
| निद्रा, पनला          | सर्वेघाति                   | मर्व घाति                 | चतु स्था                     | द्वि स्था                 | जीवविपाकी                                               |

|                      |                      |                                |                     | <del>,                                      </del> | <del></del>                                           |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| प्रकृति नाम          | घाति<br>उअनु उ       | घाति<br>ज अनु उ                | स्यान<br>उ अनु उर्द | स्थान<br>जि अनु उदी                                | विपाकी                                                |
| स्त्यानद्धित्रिक     | मवे घाति             | सर्वघाति                       | चतु स्था            | द्वि स्था                                          | जीवविपाकी                                             |
| दानान्तराय<br>चतुष्क | रेणघाति              | देशघाति                        | द्विस्था            | एक स्थान                                           | जीवविपाकी सर्व<br>द्रव्य का अनन्तवा<br>भाग            |
| वीर्यान्तराय         | 27                   | ,,                             | ,,                  | 17                                                 | जीवविपाकी कित-<br>नीक पर्याय सहित<br>सर्वे जीव द्रव्य |
| मिथ्यात्वमोह         | सर्वघाति             | सर्वघाति                       | चतु स्था            | द्विस्था                                           | ,,                                                    |
| मिश्रमोह             | "                    | 1,                             | द्वि स्था           | ,,                                                 | "                                                     |
| सम्यक्तवमोह          | देशघाति              | देशघाति                        | ,,                  | एक स्थान                                           | <b>;</b> ;                                            |
| भाद्य द्वादश<br>कषाय | सर्वघाति             | सर्वघाति                       | चतु स्था            | द्वि स्था                                          | जीव वि कितनीक<br>पर्याय सहित सर्व<br>जीव द्रव्य       |
| सज्व चतुष्क          | ,,                   | देशघाति                        | ,,                  | एक स्थान                                           | "                                                     |
| हास्यपट्क            | ,,                   | ,,                             | ,,                  | द्विस्था                                           | <b>18</b>                                             |
| नपु सकवेद            | ,,                   | ,,                             | ,,                  | एक स्थान                                           | 37                                                    |
| स्त्री, पुरुप वेद    | "                    | ,,                             | द्धि स्था           | ,,                                                 | 11                                                    |
| वेदनीयद्विक          | सर्वधाति<br>प्रतिभाग | सवधाति<br>प्रतिभाग<br>द्विस्था | चतु स्थाः           | द्वि स्था                                          | जीवविपाकी                                             |

| प्रकृति नाम                                                                 | घाति<br>उ अनु उ        | घाति<br>इ अनु उ                  | स्थान<br>उ.अनु उ | स्थान<br>ज अनु उ | विपाकी           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| गोत्रद्विक                                                                  | सर्वं घाति<br>प्रतिभाग | सर्वघाति<br>प्रतिभाग<br>द्विस्था | चतु स्थान        | द्विस्था         | जीवविपाकी        |
| नरक-देव आयु                                                                 | ,,                     | ,,                               | ,,               | ,,               | भवविषाकी         |
| तिर्यंच-मनुष्य<br>आयु                                                       | ,,                     | ,                                | द्धि स्था        | "                | "                |
| नरक, देव गति                                                                | ,,                     | ,,                               | वतु स्थान        | )<br>  "         | जीवविपाकी        |
| तिर्यच मनुष्य<br>गति                                                        | ,,                     | 1,                               | द्विस्था         | ,,               | 11               |
| एकेन्द्रिय आदि<br>जाति चतुष्क                                               | ,,                     | 13                               | ,,               | ,,               | "                |
| पचेन्द्रिय जाति                                                             | ,,                     | ,,                               | वतु स्थान        | ,,               | ,,               |
| औदारिफ<br>मप्तक                                                             | ,,                     | ,,                               | द्वि. स्था       | ,,               | पुद्गलविपाकी<br> |
| वैक्रिय सप्तक                                                               | ,,                     | "                                | चतु स्थान        |                  | ,,               |
| आहारक सप्त                                                                  | F ,,                   | ,,                               | ,,               | ,,               | )<br>,,          |
| तैजस सप्तक<br>अगुरलघु,निर्माण<br>मृदुलघु विना<br>गुत वर्ण नवक<br>स्विर, गुभ |                        |                                  | 17               | 77               | n                |

| <del></del>                                      |                      |                      |                  |                  |               |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| प्रकृति नास                                      | घाति उ<br>अनु उ      | घाति<br>ज अनु उ      | स्थान<br>उ अनु उ | स्थान<br>ज अनु उ | विपाकी        |
| सहननपट्क                                         | सर्वघाति<br>प्रतिभाग | सर्वघाति<br>प्र'तभाग | द्वि स्था        | द्वि स्था        | पुद्गलविपाकी  |
| मध्यम सस्थान<br>चतुष्क                           | 11                   | "                    | "                | ,,               | , ,,          |
| आदि, अतिम<br>सस्थान                              | "                    | "                    | चतु स्थान        | 31               | ,,            |
| मृदु-लघुस्पर्श                                   | "                    | ,,                   | "                | "                | "             |
| गुरु, कर्कश<br>स्पर्श                            | ,,                   | ,,                   | द्धिः स्था       | n                | 37            |
| गुरु-कर्कश विना<br>अशुभवर्णसप्तक<br>अस्थिर, अशुभ | "                    | "                    | चतु स्थान        | "                | 31            |
| <b>आनु</b> पूर्वी चतुष्क                         | ,,                   | ,,                   | द्विस्था         | ,,               | क्षेत्रविपाकी |
| विहायोगतिद्विक                                   | ,,                   | ,,                   | चतु स्थान        | ,,               | जीवविपाकी     |
| उपघात, परा-<br>घात                               | ,,                   | ,,                   | ,,               | ,,               | पुद्गलविपाकी  |
| क्षातप                                           | ,,                   | ,,                   | द्धि स्था        | ,,               | 11            |
| <b>उद्योत</b>                                    | ,,                   | ,,                   | बतु स्थान        | ,,               | 27            |
| उच्छ्वास, तीर्थ-<br>वर, त्रसत्रिक                | "                    | "                    | "                | ,,               | जीवविपाकी     |
|                                                  | 1                    | l                    | ı                | ţ                | _             |

| प्रकृति नाम                   | घाति<br>उ अनु उ | घाति<br>ज अनु उ      | स्थान<br>उ अनु उ | स्थान<br>ज अनु उ | विपाकी       |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| प्रत्येक                      |                 | सर्वघाति<br>प्रतिभाग | चतु स्थान        | द्वि स्था        | पुद्गलविपाकी |
| सुभगचतुष्क<br>दुर्भगचतुष्क    | 27              | ;<br>[ ##            | ,,               | 27               | जीवविपाकी    |
| स्थावर, सूक्ष्म,<br>अपर्याप्त | ,,              | ***                  | द्विस्था         | ,,               | <b>31</b>    |
| साधारण                        | ",              | "                    | चतु स्थान        | 1,               | पुद्गलविपाकी |

परिशिष्ट १३ अनुभागोदीरणापेक्षा उत्तरप्रकृतियोः के उत्कृष्ट जघन्य अनुभाग— स्वामित्व का प्रारूप

| प्रकृति नाम                            | उत्कृष्ट अनु उदी स्वा                                             | जघन्य अनु उदी स्वा                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| र न्मति-श्रुतावरण ः े                  | र्थातसक्लि परिणामी<br>मिथ्यात्वी पर्याप्त सज्ञी                   | सर्वोत्छष्ट पूर्वलव्धिघर<br>समयाधिक आव शेष<br>क्षीणमोही  |
| '⊁ <b>सवधिद्विक-</b> आवरण <sup>!</sup> | अबधिलब्धि रहित अति-<br>संनिल परिणामी मिथ्या<br>पर्याप्त सज्ञी     | परमाविष समयाधिक<br>आव शेष क्षीणमोही                      |
| <sup>,</sup> सनपर्याय ज्ञानावरण'       | अतिसम्बिल पर्या सज्जी                                             | विपुलमतिमनपर्यायज्ञानी<br>समयाधिक अञ्च शेप<br>क्षीणमोही  |
| ′ क्रेवलद्विक-आवरण                     | <b>,</b>                                                          | समयाविक भाव शेष<br>क्षीणमोही                             |
| <b>॔</b> चक्षुदर्शनावरण '              | अतिसक्ति परिणामी<br>पर्याप्त. चरमसमयवर्ती<br>त्रीन्द्रिय          | सर्वोत्कृष्ट पूर्वलब्धिधर<br>समयाधिक आव शेप<br>क्षीणमोही |
| ' अचक्षुदर्शनावरण'                     | सर्वाल्प लिव्धयुक्त भवाद्य<br>समयवर्ती सूक्ष्म एकेन्द्रि-<br>यादि | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                    |
| ' निद्रा-प्रचला                        | तत्प्रायोग्य सविलप्ट<br>मध्यम परिणामी पर्याप्त                    | उपशात मोहवर्ती, दा<br>समयाधिक आव शेप<br>क्षीणमोही        |
| स्त्यानद्वित्रिक 🥕                     | 57                                                                | तत्त्रायोग्य विशुद्ध प्रमत्त<br>यति                      |

| प्रकृति नाम                         | उत्कृष्ट अनु उदी स्वा                                       | जघन्य अनु. उदी स्वा                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| /अन्तरायपचक <sup>।</sup>            | सर्वारा लिब्धयुक्त भवाद्य<br>समयवर्ती सूक्ष्म एकेन्द्रिय    | समयाधिक आव शेप<br>क्षीणमोही                                    |
| <i>ि</i> र्मिथ्गत्वमोह <sup>्</sup> | अति स परिणामी<br>मिथ्या पर्याप्त सज्ञी                      | एक साथ सम्यक्त्व-<br>सयमाभिमुख चरम<br>समयवर्ती मिथ्यात्वी      |
| ' मिश्रमोहनीय '                     | अतिमिक्षिष्ट मिथ्यात्वा-<br>मिमुख चरम ममयवर्ती<br>मिश्र हिट | सम्यवत्वाभिमुख चरम<br>समयवर्ती मिश्रदृष्टि                     |
| 'सन्यवत्वमोहनीय <sup>१</sup>        | मिथ्यात्वाभिमुख चरम-<br>समयवर्ती सम्यन्द्दिट                | क्षायिक सम्यक्त्वाभिमुग्य<br>ममयाघिक आव शेप.<br>वेदक सम्यग्हिट |
| <b>'</b> झनन्ता चतुष्कि '           | अतिसन्ति मिथ्यादृष्टि<br>पर्याप्त सज्जी                     | एक माय सम्यवत्व-<br>सयमामिमुखी चरम<br>ममयवर्ती मिरयाद्दिट      |
| अप्रत्या च <b>तु</b> गक '           | 11                                                          | मयमाभिमुख चरम ममय<br>वर्ती अविरत मम्यग्हिष्ट                   |
| प्रत्या चतुरक                       | ,,                                                          | मयमाभिमुख चरम<br>ममयवर्ती देशवरित                              |
| मज्ब त्रिक                          | ,,                                                          | म्बोदय चरम ममयवर्ती<br>अनिवृत्ति झपक                           |
| मञ्ज लोम                            | ,,                                                          | ममयाधिक आव शेष<br>दापण मूटममपरायवर्ती                          |
|                                     | {                                                           |                                                                |

| प्रकृति नाम                 | उत्कृष्ट अनु उदी स्वा                                                        | जघन्य अनु उदी स्वा                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ्रहास्य, रति <sup>।</sup>   | सर्व पर्याप्तियो से पर्याप्त<br>सहस्रार देव                                  | चरम समयवर्नी अपूर्व-<br>करण क्षपक                |
| अरति, शोक, भय,'<br>जुगुप्मा | सर्व पर्याप्तियो से पर्याप्त<br>उसिय वाला अति स<br>सप्तम पृथ्वी का नारक      | ,,                                               |
| नपु सक वेद '                | ,,                                                                           | स्वोदीरणा चरम समय-<br>वर्ती अनिवृत्ति क्षपक      |
| ५ स्त्रीवेद, पुरुषवेद ।     | आठ वर्ष की आयु वाला<br>आठवें वर्ष मे वर्तमान अति<br>स पर्याप्त, सज्ञी तिर्यच | स्वोदीरणा चरम समय-<br>वर्ती अनिवृत्ति क्षपक      |
| सातावेदनीय ' 🖊              | उत्क्रष्ट स्थितिक सर्व<br>विशुद्ध पर्याप्त अनुत्तरवासी<br>देव                | स्वोदय मध्यम परिणामी<br>चार गति वाले             |
| श्रसातावेदनीय '             | उत्क्रुष्ट स्थितिक अति स<br>पर्याप्त सप्तम पृथ्वी-नारक                       | "                                                |
| ्नीच गोत्र ' /              | 22                                                                           | स्वोदयवर्ती मध्यम परि-<br>णामी तदुदययोग्य जीव    |
| ंउच्च गोत्र ॑ ॔             | चरम समयवर्ती सयोगिके                                                         | 23                                               |
| र्नरकायु /                  | उस्यि पर्याकतिस<br>सप्तम पृथ्वीनारक                                          | सर्वे विशुद्ध जघन्य स्थितिक<br>प्रथम पृथ्वी नारक |
| ्रदेवायु '                  | सर्व विशुद्ध उत्क्रष्ट स्थितिक<br>अनुत्तर देव                                | अति सक्ति जघन्य<br>स्थितिक देव                   |

| प्रकृति नाम                       | उत्फृष्ट अनु उदी स्या                                             | जधन्य अनु उदी स्वा.                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <sub>ो</sub> तिर्यंचायु '         | सर्व विशुद्ध त्रिपल्योपम<br>की आयु वाला युगलिक<br>तिर्यंच         | अति सक्लि जघन्य<br>स्थितिक तियंच        |
| मेनुष्यायु ' 🖊                    | सर्व विशुद्ध त्रिपल्य आयु<br>वाला युगलिक मनुष्य                   | अति सक्ति जघन्य<br>रिथतिक मनुष्य        |
| -त्तरकगति '                       | उत्कृष्ट स्थिति वाला<br>पर्याप्त सप्तम पृथ्वी नारक                | मध्यम परिणामी नारक                      |
| 'तियंचगति' <sup>\</sup>           | अति स आठ वर्ष की<br>आयु वाला आठवें वर्ष मे<br>वर्तमान सज्ञी तियँच | मध्यम परिणामी तियंच                     |
| मर्नुष्यगति <sup>।</sup>          | सर्वं विशुद्ध त्रिपल्य की<br>आयु वाला पर्याप्त युग-<br>लिक मनुष्य | मध्यम परिणामी मनुष्य                    |
| देवगति <sup>(</sup>               | उत्कृष्ट स्थितिक पर्याप्त<br>अनुत्तर देव                          | मध्यम परिणामी देव                       |
| एंकेन्द्रियजाति <i>'</i>          | अति स ज स्थिनिक<br>पर्याप्त वादर एकेन्द्रिय                       | मध्यम परिणामी एकेन्द्रिय                |
| विकलेन्द्रिय <b>जा</b> ति '       | अति स ज आयुष्क यथ<br>सभव पर्याप्त विकलेन्द्रिय                    | ा मध्यम परिणामी यथा<br>सभव विकलेन्द्रिय |
| यचेन्द्रियजाति <b>'</b><br>—————— | उत्कृष्ट म्यितिक पर्याप्त<br>अनुत्तर देव                          | मध्यम परिणामी पचेन्द्रिय                |

| प्रकृति नाम                                                                    | उ अनु उदी स्वा                                                | ज अनु उदी स्वा                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>औ</b> दारिक षट्क <sup>।</sup>                                               | अति विशुद्ध त्रिपल्यायुष्क<br>पर्याप्त मनुष्य                 | अति सक्लिण्ट अल्पायु<br>अपर्योप्त सूक्ष्म नायुकाय                                        |
| √थौदारिक अगोपाग '                                                              | 11                                                            | अति सक्लि अल्पायु<br>स्वोदय प्रथम समयवर्ती<br>द्वीन्द्रिय                                |
| <b>वै</b> क्तिय षट्क '                                                         | उत्कृष्ट स्थितिक पर्याप्त<br>अनुत्तरदेव                       | अल्पायु अति स पर्याप्त<br>बादर वायुकाय                                                   |
| ∤वैक्रिय अगोपाग '                                                              | उत्कृष्ट स्थितिक पर्याप्त<br>अनुत्तर देव                      | अल्पकाल वाघ दीर्घायु<br>असक्री मे से आगत स्वो-<br>दय प्रथम समयवर्ती अति<br>सक्लिष्ट नारक |
| ∖आहारक सप्तक'                                                                  | अति विशुद्ध पर्याप्त<br>आहारक शरीरी अप्रमत्त-<br>यति          | अल्पकाल वाध तत्प्रा-<br>योग्य सक्लिष्ट झाहारक<br>शरीरी प्रमत्त यति                       |
| ।तैजस सप्तक, अगुरुलघु<br>निर्माण, मृदु लघु विना<br>गुभ वर्णनवृक, स्थिर,<br>गुभ | चरम समयवर्ती सयोगी                                            | तत्प्रायोग्य सक्तिष्ट<br>अनाहारक मिथ्यादृष्टि<br>सज्ञी पचेन्द्रिय                        |
| प्रथम सहनन'                                                                    | सर्व विशुद्ध त्रिपत्य आयुष्क<br>पर्याप्त युगलिक मनुष्य        | अति स 'अल्पायु स्वीदय<br>प्रथम समयवर्ती असङ्गी<br>पचेन्द्रिय                             |
| मध्यम सहनन चतुष्का                                                             | अति स अष्ट वर्पायुष्क<br>आठवें वर्ष मे वर्तमान<br>सज्ञी तियँच | अति विशुद्ध पूर्व कीटि<br>वर्ष की आयु वाला स्वी-<br>दय प्रथम समयवर्तीमनुष्य              |

| प्रकृति नाम                                              | उ० अनु० उदी० स्वा०                                                   | ज॰ अनु॰ उदी॰ स्वा॰                                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| मेवार्त सहनन                                             | अतिसक्लिष्ट अष्टवर्पायुष्क<br>आठवें वर्ष मे वर्तमान<br>सज्ञी तिर्यंच | अति स वारह वर्षे की<br>आयु वाला वारहवें वर्षे<br>मे वर्तमान द्वीन्द्रिय        |
| भथम सस्थान 💆                                             | सर्वे विशुद्ध पर्याप्त<br>आहारक शरीरी अप्र-<br>मत्त यति              | अति स अल्पायु स्वोदय<br>प्रथम समयवर्ती असज्ञी<br>पचेन्द्रिय                    |
| मध्यम-सस्थान चतुष्का                                     | अति स अध्टवर्शयुष्क<br>आठवे वर्ष मे वर्तमान<br>सज्जी तिर्यंच         | अति विशुद्ध पूर्वकोटि<br>वर्षायुष्क स्वोदय प्रथम<br>समयवर्ती असज्ञो पचेन्द्रिय |
| हुबुक संस्थान 1                                          | अति स उ स्थितिक<br>पर्याप्त सप्तम पृथ्ती-<br>नारक                    | उ आयुष्क स्वोदय प्रथम<br>समयवर्ती सूक्ष्म विशुद्ध<br>परिणामी                   |
| मृदु लघु स्पर्श /                                        | अति विगुद्ध पर्याप्त<br>आहारक गरीरी अप्रमत्त<br>यति                  | तत्प्रायोग्य विणुद्ध अना-<br>हारक सज्जी पचेन्द्रिय                             |
| गुरु कर्कण स्पर्ण 1                                      | अति स अष्टवर्षागुष्क<br>आठवें वर्ष मे वर्तमान<br>सज्ञी तियँच         | केवलि समुद् <b>घात मे</b><br>पष्ठ समयवर्ती                                     |
| गुरु कर्कण स्पर्ण विना<br>अणुभ वर्णसप्तक,<br>अस्थिर अणुभ |                                                                      | चरम समयवर्ती सयोगी                                                             |
| नरकानुपूर्वी                                             | उ स्थितिवाला विग्रह-<br>गति तृतीय समयवर्ती<br>सप्तम पृथ्वीनारक       | मध्यम परिणामी विग्रह-<br>गतिवर्ती नारक                                         |

| प्रकृति नाम         | व॰ सन्॰ उदी॰ स्वा॰                                                 | ज० अनु० उदी० स्वा०                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| देवानुपूर्वी        | उ स्थितिवाला विग्रह-<br>गति तृतीय समयवर्ती<br>अनुत्तर-देव          | मध्यमपरिणामी विग्रह-<br>गतिवर्ती देव                |
| तिर्यचानुपूर्वी र   | अति स अष्टवर्पायुष्क<br>विग्रहगति तृतीय समय-<br>वर्ती सज्ञी तिर्यच | मध्यमपरिणामी विग्रह-<br>गतिवर्ती तिर्यच             |
| मनुष्यानुपूर्वी     | अति विशुद्ध त्रिपल्य-<br>आयुष्क विग्रहगति तृतीय<br>समयवर्ती मनुष्य | मघ्यमपरिणामी विग्रह-<br>गतिवर्ती मनुष्य             |
| अ्गुभ विहायोगति'    | अति स उत्क्रुष्ट स्थि-<br>तिक पर्याप्त सप्तम<br>पृथ्वीनारक         | मध्यम परिणामी                                       |
| गुभ विहायोगति।      | सर्व विशृद्ध पर्याप्त<br>आहारकणरीरी अप्रमत्त<br>यति                | ,,,                                                 |
| उपघात' 🦯            | उ स्थितिक पर्याप्त<br>सप्तम पृथ्वी नारक                            | <br>  विशुद्ध दीर्घायु शरीरस्थ<br>  सूक्ष्म         |
| <b>\ पराघात</b> / ि | सर्वविशुद्ध पर्याप्त आहा-<br>रक शरीरी अप्रमत्त यति                 | दीर्घायु अति स पर्याप्त<br>चरमसमयवर्ती सूक्ष्म      |
| आतप '               | सर्वे विशुद्ध वादर पर्याप्त<br>खर पृथ्वीकाय                        | अति स स्वोदय प्रथम<br>समयवर्ती खर वादर<br>पृथ्वीकाय |

| प्रकृति नाम                          | उ० अनु० उदी० स्वा०                                   | ज॰ अनु॰ उदी॰ स्वा॰                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| उद्योत '                             | सर्वे विणुद्ध पर्याप्त वैकिय-<br>णरीरी अप्रमत्त यति  | अति स स्वोदय प्रथम<br>समयवर्ती खर वादर<br>पर्याप्त एकेद्रिय   |
| घ्रच्छ्वास'                          | उ स्थितिक पर्याप्त<br>अनुत्तरवामी देव                | उच्छ्वास पर्याप्ति से<br>पर्याप्त मध्यम परिणामी               |
| ती्र्यंकरनाम 🖊                       | चरमसमयवर्ता सयोगी<br>तीर्थंकर भगवान्                 | आयोजिकाकरण से पूर्व<br>तीर्थंकर केवली                         |
| भूमित्रक'                            | उ स्थितिक पर्याप्त<br>अनुत्तर-देव                    | परावर्तमान मध्यमपरि-<br>णामी उस-उस प्रकृति के<br>उदय वाले जीव |
| प्र <sub>रि</sub> येक <sup>4</sup> ′ | सर्व विशुद्ध पर्याप्त<br>आहारक शरीरी अप्रमत्त<br>यति | अति स अल्पायु शरीर-<br>स्थ अपर्याप्त सूक्ष्म वायु             |
| सुभग, आदेय, यश कीर्ति                | चरमसमयवर्ती सयोगी                                    | स्वोदयवर्ती परावर्तमान<br>मध्यम परिणामी                       |
| मुभ्वर'-                             | उत्कृष्ट स्थिति वाला<br>पर्याप्त अनुत्तर-देव         | 13                                                            |
| ुम्यावर                              | जघन्य स्थितिक अति स<br>पर्याप्त वादर एकेन्द्रिय      | परावर्तमान मध्यम परि-<br>णामी स्थावर                          |
| सूध्म ।                              | जघन्य स्थितिक अति<br>सक्लिष्ट पर्याप्त सूक्ष्म       | परावर्तमान मध्यम परि-<br>णामी सूक्ष्म                         |

| प्रकृति नाम       | उ० अनु० उदी० स्वा०                                         | ज० अनु० उदी० स्वा०                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| अपर्याप्त         | अति स चरमसमयवर्ती<br>अपर्याप्त मनुष्य                      | परावर्तमान मध्यम परि-<br>णामी अपर्याप्त                      |
| साधारण            | जघन्य स्थितिक अति<br>स पर्याप्त बादर निगोद                 | उ आयुष्क स्वोदय<br>प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म<br>विशुद्ध परिणामी |
| ्दुर्भगचतुष्क ' 🖊 | उ स्थितिवाला अति<br>सक्लिष्ट पर्याप्त सप्तम<br>पृथ्वी नारक | स्वोदयवर्ती परावर्तमान<br>मघ्यमपरिणामी                       |

परिशिष्ट: १४

### प्रदेशोदीरणापेक्षा मूलप्रकृतियो की साद्यादि एवं स्वामित्व प्ररूपणा का प्रारूप

| प्रकृति नाम            | जघन्य           | उत्कृष्ट        | अजघन्य          | अनुत्कृष्ट                          | उ स्वा                                       | ज स्वा                                        |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ज्ञानावरण<br>दर्शनावरण | सादि,<br>अध्रुव | सादि,<br>अध्रुव | सादि,<br>अध्युव |                                     | समयाधिक<br>आवलिका<br>शेष क्षीण<br>मोही       | अतिः सक्लि<br>मिथ्यात्वी<br>पर्याप्त<br>सज्जी |
| वेदनीय                 | "               | 27              | 31              | सादि,<br>अनादि,<br>घ्रुव,<br>अध्रुव | अप्रम-<br>त्ताभिमुख<br>प्रमत्त<br>यति        | "                                             |
| मोहनीय                 | <b>3</b> 1      | "               | 7,              | 11                                  | समया-<br>धिक<br>आव शेष<br>सूक्ष्म-<br>सपरायी | ***                                           |
| <b>बा</b> यु           | ,,              | <b>3</b> 7      | ,,              | सादि,<br>अध्रुव                     | अति<br>दु खी<br>जीव                          | अति सुखी<br>जीव                               |
| नाम, गोत्र             | ,,              | "               | ,,              | अनादि,<br>धुव,<br>अधुव              | चरम<br>समय<br>वर्ती<br>सयोगी                 | अति सक्लि.<br>मिथ्यात्वी<br>पर्याप्त<br>सज्जी |

| प्रकृति नाम | जघन्य           | उत्कृष्ट        | अजघन्य        | अनुत्कृष्ट                 | उ स्वा                                     | ज स्वा                                      |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| अन्तराय     | सादि,<br>अध्युव | सादि,<br>अध्रुव | सादि,<br>अझुव | अनादि,<br>ध्रुव,<br>अध्रुव | समया-<br>धिक<br>आवलिका<br>शेष<br>क्षीणमोही | अति सनिन<br>मिथ्यात्नी<br>पर्याप्त<br>सज्जी |

### परिशिष्ट १५

### प्रदेशोदीरणापेक्षा उत्तरप्रकृतियो की साद्यादि एवं स्वामित्व प्ररूपणा दर्शक प्रारूप

| प्ररूपणा दशक प्रारूप                                            |       |          |        |            |                                          |                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| प्रकृति नाम                                                     | जघन्य | उत्कृष्ट | अजघन्य | अनुत्कृष्ट | उत्मृष्ट प्रदे<br>उदी स्वा               | जघन्य प्रदेशो-<br>दीरणा स्वा                                                         |  |
| अवधि विना<br>चार ज्ञाना-<br>वरण, तीन<br>दणनावरण<br>अतराय<br>पचक | २     | २        | २      | TT-        | समयाधिक<br>आवलिका<br>शेत्र क्षीण<br>मोही | सर्व पर्याण्ति से <sup>*</sup><br>पर्याप्त अति<br>सक्लि मिथ्या<br>दृष्टि             |  |
| अवधि<br>द्विकावरण                                               | २     | 7        | २      | ΩY         | समयाधिक                                  | अवधि लव्धि<br>युक्त सर्वे पर्याप्ति<br>से पर्याप्त अति<br>सक्लिष्ट मिथ्या-<br>दृष्टि |  |
| निद्रा, प्रचला                                                  | 2     | 2        | ₹      | २          | उपशात<br>मोही                            | नत्त्रायोग्य सक्लि<br>मध्यम परिणामी<br>सज्जी                                         |  |
| रत्यानद्विश्व                                                   | क २   | २        | 2      | <b>a</b>   | तत्प्रायोग्य<br>विशुद्ध प्रमत्त<br>यति   | 11                                                                                   |  |
| वेदनीयद्विष                                                     | ह २   | <b>Q</b> | ₹      | २          | अत्रमत्त भि-<br>मुख प्रमत्त<br>यनि       | मर्व पर्याप्ति से -<br>पर्याप्त अति<br>मक्लिट मिच्या-<br>दृष्टि                      |  |

| प्रकृति नाम              | जघन्य | उत्सृष्ट | अञ्चन्य | अनुत्कृष्ट | उत्कृष्ट प्रदे<br>उदीः स्वा                                                | जघन्य प्रदेशो-<br>दीरणा स्वा                                      |
|--------------------------|-------|----------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| मि <i>थ्</i> यात्वमोह    | २     | 2        | २       | <b>ሄ</b>   | 'एक साथ<br>सम्यक्त्व-<br>चारित्राभि-<br>मुखी चरम<br>समयवर्ती<br>मिथ्यात्वी | सर्वे पर्याप्ति से पर्याप्त अति सिन्ति स्टिया_ दृष्टि             |
| मिश्रमोह                 | ર     | 7        | ₹       | ર          | सम्यक्त्वा-<br>भिमुख चरम<br>समयवर्ती<br>मिश्रदृष्टि                        | मिथ्यात्वाभिमुख<br>चरम समयवर्ती<br>मिश्र दृष्टि                   |
| सम्य <del>व</del> त्वमोह | 7     | 7        | R       | २          | गायिक सम्य<br>अभिमुख<br>समयाधिक<br>आव श्रेष<br>वेदकसम्यग्-<br>दृष्टि       | मिथ्यात्वा-<br>भिमुख चरम<br>समयवर्ती अवि-<br>रत सम्यक्त्वी        |
| अनन्ता<br>चतुप्क         | ₹     | 7        | 2       | २          | ∕एक साथ<br>सम्यक्त<br>चारित्रा-<br>भिमुखी च श्म<br>समयवर्ती<br>मिथ्यात्वी  | सर्व पर्याप्ति से/<br>पर्याप्त अति-<br>। सक्लिष्ट<br>मिथ्यादृष्टि |
| अप्रत्या<br>चतुप्क       | 2     | 7        | ₹       | ₹          | सयमाभिमुख<br>चरम समय-<br>वर्ती अवि<br>सम्यक्त्वी                           | n                                                                 |

| प्रकृति नाम       | जघन्य | <b>उत्कृ</b> रट | अजघन्य   | अनुत्कृष्ट | उत्कृष्ट प्रदे<br>उदी स्वा                               | जघन्य प्रदेशो-<br>दीरणा स्वा                                                |
|-------------------|-------|-----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| प्रत्या<br>चतुष्क | ર     | ર               | २        | २          | सयमाभिमुख<br>चरम समय-<br>वर्ती देश-<br>विरत              | सर्वपर्याप्ति से '<br>पर्याप्त अति-<br>स <del>नि</del> लष्ट<br>मिथ्यादृष्टि |
| सज्यलनविक         | ٦     | <b>2</b>        | र        | २          | स्वोदीरणा<br>चरम समय-<br>वर्ती क्षपक<br>अनिवृत्ति<br>करण | n                                                                           |
| सच्चलन लोभ        | 2     | २               | <b>ર</b> | २          | समयाधिक<br>आव शेप<br>क्षपक सृक्ष्म-<br>सपरायी            | ,,                                                                          |
| हास्यपट्क         | و     | २               | २        | 7          | चरम ममय<br>वर्ती क्षपक<br>अपूर्वकरण                      | , ~                                                                         |
| वेदिनक            | २     | २               | २        | 2          | स्वोदीरणा<br>चरम समय-<br>वर्ती क्षपक<br>अनिवृत्तिकरण     | , ,                                                                         |
| नरकायु            | 2     | ₹               | ₹        | 2          | उ स्थिति<br>वाला तीव्र<br>दुग्गी सप्तम<br>पृथ्वी नारक    | जघन्य स्थिति व<br>वाला सुस्री<br>नरक                                        |
| देवायु            | २     | <b>ર</b>        | ₹        | २          | ज स्थितिवाला<br>तीप्र दुखी देव                           | उ स्थिति वाला<br>मुसी अनुत्तरवासी                                           |

| · ·                  |       |         |        |            | . ————                                               |                                                             |
|----------------------|-------|---------|--------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| प्रकृति नाम          | जघन्य | उःकृष्ट | अजघन्य | अनुत्कृष्ट | उत्कृष्ट प्रदे<br>उदी स्वा                           | जघन्य प्रदेशी-<br>दीरणा स्वा                                |
| तिर्यच-<br>मनुष्यायु | 7     | 7       | 2      | 7          | अहिं वर्ष मे                                         | त्रिपल्योपमायुष्क⁄<br>प्रति सुखी क्रमश<br>तियँच और मनुष्य   |
| नीच गोत्र            | 2     | 7       | ₹      | ₹          | सयमाभिमुख<br>चरम समय-<br>वर्ती अवि<br>सम्यक्त्वी     | सर्वोत्कृष्ट<br>सक्षिज्द मिथ्या<br>दृष्टि पर्याप्त<br>सज्ञी |
| उच्चगोत्र,           | 2     | २       | ₹      | 3          | चरम समय<br>वर्ती सयोगी                               |                                                             |
| देवगति,<br>नरकगति    | 7     | २       | २      | ₹          | विशुद्ध क्षायिव<br>सम्यक्तवी<br>क्रमश देव<br>और नारक |                                                             |
| तिर्यचगति            | ₹     | २       | 5      | ₹          | मर्व विशुद्ध<br>देशविरत<br>तिर्यंच                   | सर्वोत्कृष्ट /<br>सम्बल्ध्य मिथ्या<br>पर्याप्त तिर्यंच      |
| मनुष्यगति            | 7     | 7       | 7      | २          | चरम समय<br>वर्ती सयोग                                |                                                             |

| प्रकृति नाम                                                                                                                                  | जघन्ए | उत्कृष्ट | अजघन्य   | वनुरक्रप्ट                              | उत्कृष्ट प्रदे<br>उदी स्त्रा            | जघन्य प्रदेशो-<br>दीरणा स्वा                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| गक्रन्ट्रिय जाति                                                                                                                             | ર     | २        | O'       | <b>२</b>                                | विणुद्ध वादर<br>पर्याप्त<br>पृथ्वीकाय   | अति मक्तिष्ट<br>वादर पर्याप्त<br>एकेन्द्रिय |
| विकते न्द्रिय                                                                                                                                | । २   | ર        | 2        | 5                                       | अति विणुद्ध<br>पर्याप्त<br>विकलेन्द्रिय | अति मक्कि./<br>पर्याप्ति<br>विकलेन्द्रिय    |
| पचेन्द्रिय<br>जाति, श्रीदा<br>मण्तर, प्रथम<br>मह सम्थान<br>पट्र, त्रम<br>चतुष्य, मुभग<br>श्राद्यहरू<br>इपधान, परा<br>घान, विहासी<br>गनिद्विर |       | R        | ર        | 2                                       | चरम समय-<br>वर्ती सयोगी                 |                                             |
| वैक्सिय<br>सप्तक                                                                                                                             | 3     | ą        | <b>\</b> | 5                                       | मर्वे विषुद्धः<br>अप्रमन<br>यित         | "                                           |
| श्राहारक<br>सन्तक                                                                                                                            | 5     | بر<br>بر | ३        | ÷ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | n '                                     | तत्प्रायोग्य<br>मक्लिण्ड<br>प्रमत्त यनि     |

| प्रकृति नाम                                                                       | जघन्य    | उत्कृष्ट | अजघन्य | अनुत्कृष्ट | उत्कृष्ट प्रदे<br>उदी स्वा                                                                                  | जघन्य प्रदेशो-<br>दीरणा स्वा•                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| तैजस सप्तक,<br>वर्णादि वीस,<br>अगुरुलघु,<br>निर्माण,<br>स्थिरद्विक<br>अस्थिरद्विक |          | 7        | २      | ₹          |                                                                                                             | सर्वोत्कृष्ट '<br>सक्लिष्ट मिथ्या<br>पर्योप्त सङ्गी                    |
| नरक, तिर्यचा<br>नुपूर्वी                                                          | <b>२</b> | 2        | २      | २          | विग्रहगति,<br>तृतीय समय-<br>वर्ती क्षायिक<br>सम्यक्त्वी<br>क्रमश नारक,<br>और तिर्यच                         | विग्रहगितवर्ती<br>अति सक्लिष्ट<br>क्रमश नारक<br>और तिर्यच              |
| देव-<br>मनुष्यानुपूर्वी                                                           | 2        | ₹        | ₹      | 7          | विग्रहगति,<br>तृतीय समय-<br>वर्ती क्षायिक<br>सम्यवस्ती,<br>विग्रुद्ध<br>सम्यवस्ती<br>क्रमण देव<br>और मनुष्य | विग्रहगतिवर्ती<br>अति सक्लिण्ट<br>मिथ्यात्वी<br>क्रमश देव<br>और मनुष्य |
| आतप                                                                               | ₹        | ₹        | \      | }<br> <br> | वित विशुद्ध<br>पर्याप्त सर<br>पृथ्वीकाय                                                                     | अति सिवलप्ट /<br>पर्याप्त खर<br>पृथ्वीकाय                              |

| प्रकृति नाम                 | जघत्य | उत्सॄष्ट | अजघन्य | अनुत्कृदट | उत्सुष्ट प्रदे.<br>उदी स्वा                                        | जघन्य प्रदेशो-<br>दीरणा स्वा                     |
|-----------------------------|-------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| उद्योत                      | २     | २        | 2      | 2         | सर्व विशुद्ध<br>उत्तर-णरीरी<br>अपमत्तयति                           | अति सन्तिप्ट<br>पर्याप्त मिथ्या-<br>दृष्टि सज्ञी |
| उच्छ्वास.<br>सुस्वर दु स्वर | 2     | 2        | २      | 2         | स्वरनिरोध<br>चरम समय-<br>वर्ती सयोगी                               | ,,                                               |
| तीर्थकरनाभ                  | २     | ₹        | २      | ; ?       | नरम समय<br>पत्तीं सगोगी                                            |                                                  |
| स्थापर,<br>सुरुम<br>साधारण  | 3     | 7        | 2      | ?         | अति विशुद्ध<br>क्रमशः पर्याप<br>पृथ्वीकाय,<br>सूक्ष्म और<br>साधारण | त क्रमण पर्याप्त                                 |
| अपर्याप्त                   | ~     | 3        | 7      | 1 8       | चरम समय<br>वर्तीसमूच्छि<br>मनुष्य                                  |                                                  |
| द्भंग, अ<br>देग अगः<br>कीति | ना- २ | 8        | 7      | , s       | सयमाभिमु<br>पदम सम<br>पती अविर<br>सम्यक्ती                         | प- मिध्यादिट                                     |

| त्रकृति नाम       | जघन्य | उत्कृष्ट | अजघन्य | अनुत्कृष्ट | उत्कृष्ट प्रदे<br>उदी स्वा                               | जघन्य प्रदेशो-<br>दीरणा स्वा                |
|-------------------|-------|----------|--------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| अतिम पाँच<br>सहनन | २     | २        | २      | २          | सर्वे विशुद्ध <sup>2</sup><br>स्वोदयवर्ती<br>अप्रमत्तयति | अति सक्लि<br>मिथ्यादृष्टि<br>पर्याप्त सज्जी |

संकेत चिन्ह — २ सादि अध्युव, ३ अनादि, ध्रुव, अध्युव ४ सादि, अनादि, ध्रुव, अध्युव

## हमारे महत्वपूर्ण प्रकाशन

```
१—६ कर्मग्रन्थ (भाग १ से ६) सपूर्ण सेट ७५)
७-- १६ पचसग्रह (भाग १ से १० तक)
     सपूर्ण सेट रियायती मूल्य १००)
१७ जैन धर्म मे तप स्वरूप और विश्लेष १०)
(तप के सर्वागीण स्वरूप पर शास्त्रीय विवेचन)
१८—३६ प्रवचन साहित्य
                          २ धवल ज्ञान घारा ५)
१ प्रवचन प्रभा ५)
३ जीवन ज्योति ५)
                          ४ प्रवचन सुधा ५)
                          ६ मिश्री की डलिया १२)
४ साधना के पथ पर प्र)
७ मित्रता की मणिया १५)

    मिश्री विचार वाटिका २०)

१ पर्युषण पर्व सन्देश १४)
२७-३६ सुधर्म प्रवचन माला (१० पुस्तके) मूल्य- ६)
३७-४४ उपदेश साहित्य
सप्त व्यसन पर लघु पुस्तिकाएँ --
१ सात्विक और व्यसनमुक्त जीवन १)
२ विपत्तियों की जड . जूआ १)
 ३ मासाहार: अनर्थो का कारण १)
४ मानव का शत्रु : मद्यपान १)
 ५ वेश्यागमन मानव जीवन का कोढ १)
 ६ शिकार पापो का स्रोत १)
 ७ चोरो: अनैतिकता की जननी १)
 म परस्त्री-सेवन सर्वनाश का मार्ग १)
 ४५ जीवन-सुधार (सयुक्त आठो पुस्तके) ८)
```

#### ४६---५५ उपन्यास-कहानी साहित्य

१ साझ सबेरा ४) २ भाग्य क्रीडा ४) ३ धनुष और बाण ४) ४ एक म्यान दो तलवार ४}

५ किस्मत का खिलाडी ४) ६ बीज और वृक्ष ४)

तकदीर की तस्वीर ४) ७ फूल और पाषाण ५)

६ शील-सौरभ ५)

१० भविष्य का भानु ५)

#### ५६-५८ काव्य साहित्य

४६ जैन रामयशोरसायन १५) (जैन रामायण) ५७ जेन पाडव यशोरसायन ३०) (जैन महाभारत)

५८ तकदीर की तस्वीर

### विविध साहित्य

५६ विश्वबन्धु महावीर १)

६० तीर्थंकर महावीर १०)

६८ सकल्प और साधना के धनी

मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज २५)

६२ दशकैकालिक सूत्र (पद्यानुवाद सहित) १५)

६३ श्रमण कुल तिलक आचार्य श्री रघुनाथ जी महाराज २५)

६४ मिश्री काव्य कल्लोल (सपूर्ण तीन भाग) २५)

६५ अन्तकृद्दशा सूत्र (पत्राकार) १२)

#### सपर्क करें

श्री मरुधर केसरी साहित्य प्रकाशन समिति पीपलिया बाजार, व्यावर (राज०)